OM

A

## HISTORY OF VEDIC LITERATURE

VOL. I part II

#### THE COMMENTATORS

OF

#### THE VEDAS

BY

#### **BHAGAVAD DATTA**

Professor D. A. V. College, LAHORE.



#### DECEMBER 1931

 $First\ Edition \ 500\ Copies.$ 

Price Rs. Five.

Rs:61-1-

## दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत-ग्रन्थमाला

## अनेक विद्यानों की सहायता से

#### भगवहत्त

संस्कृताध्यापक वा अध्यत्त अनुसन्धान विभाग दयानन्द महाविद्यालय, लाहौर द्वारा सम्पादित ।

ग्रन्थाङ्क १३



## वैदिक वाङ्मयं का इतिहास।

भाग प्रथम खराड द्वितीय वेदों के भाष्यकार

लेखक

भगवदत्त अध्यापक दयानन्द महाविद्यालय, लाहोर ।

न्नार्य्य सम्वत् १९६०८५३०३१ । १८५२ चि

विक्रम सं॰ १६८८ ।

सन् १६३१ ई० ।

दयानन्दाब्द १०७

प्रथम संस्करण ५०० प्रति

मूल्य ५) उ०

## Printed by SATYENDRA NATH AT

THE RAVI FINE ART PRINTING WORKS, MOHAN LAL ROAD, LAHORE.

AND PUBLISHED BY

THE RESEARCH DEPARTMENT, D. A. V. COLLEGE, LAHORE.

#### प्राकथन

- इस इतिहास के द्वितीय भाग को प्रकाशित हुए आज पूरे चार वर्ष व्यतीत हुए हैं । इन चार वर्षों में मेरे देश में एक अभ्तप्र्व परिवर्तन हुआ है। राजनीति के च्रेन में भूतलाकाश का अन्तर हो गया है। निर्वल जनता में बल का सम्चार हो रहा है। ऐसे दिनों में, ऐसे विचिन्न आन्दोलन के दिनों में, अपने चित्त को इन प्रभावों से परे रखना या तो देवताओं का काम है या नरिपशाचों का । नहीं, नहीं, अनेक योगिराजों के आसन भी इस आहिंसा के संप्राम ने हिला दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन सा देशभक्त है जिसका मन उद्धिम न रहता हो। पर इतिहास का लिखना एकान्त चाहता है, मन की समता चाहता है और विचार की गम्भीरता भी चाहता है। ये सब बातें इन दिनों में खलभ नहीं। पर फिर भी मैंने अपने कमरे में बन्द होकर प्राचीन प्रन्थों के पढ़ने में पर्याप्त समय लगाया है। उसी का फलरूप वैदिक वाङ्मय के इतिहास के प्रथम भाग का यह द्वितीय खराड है।

चार वर्ष पहले भेरा अनुमान था कि प्रथम भाग में वेदों के विषयों का, वेद-शाखाओं का और वेद-भाष्यकारों का वर्णन हो सकेगा, परन्तु सामग्री के एकत्र होने पर मुक्ते पता लगा कि वेद-भाष्यकारों का अत्यन्त संचिप्त वर्णन ही एक भाग में लिखा जा सकता है, अतः प्रथम भाग के दो खब्छ करने ही भैंने उपयुक्त समके।

सन् १६२ व नवम्बर मास में श्रोरिएएटल कान्फरेंस का प्रतम सम्भे-लन लाहौर में हुश्रा था । उस में भैंने स्कन्द, उद्गीथ श्रीर वेद्घटमाधन श्रादि के सम्बन्ध में एक लेख पढ़ा था। उस लेख का संद्येप पहले मुद्रित हो चुका था। उक्क कान्फरेंस के श्रवसर पर मद्रास श्रूनिवर्सिटी के श्रध्यापक श्रो॰ क्रूहनन् राज मेरे श्रातिथि थे। श्राश्चर्य की बात है कि उनका लेख भी इसी विषय पर था। हमने तीन दिन तक इस विषय पर विशेष विचार-परिवर्तन किया | तब भेरा यह निश्चय हो गया था कि अपने इतिहास का वेद-भाष्यकारों का भाग पहले निकालना चाहिए | तभी से में ने इस का लिखना आरम्भ कर दिया | इस विषय पर मुम्मसे पूर्व किसी विद्वान् ने कमबद्ध रूप से अपनी लेखनी नहीं उठाई | अतः यह भाग एक प्रकार से अनेक नवीन वातों का संग्रह समम्मना चाहिए | मेंने इसमें भाष्यकारों के काल के विषय में अधिक लिखने का यल किया है | यदि इन भाष्यकारों का काल-कम निश्चित हो जाए, तो उनके मन्तव्यों का अधिक उत्तम अध्ययन हो सकेगा | उनके मन्तव्यों पर यहां अधिक नहीं लिखा गया ।

इस प्रनथ में त्र्यनेक ऐसे वेद-भाष्यकारों का उल्लेख किया गया है, जिनके त्र्यस्तित्व का ज्ञान भी बहुत कम लोगों को था। त्र्याशा है त्र्यव विद्वान् लोग इस त्र्योर त्र्यपना ध्यान त्र्याकर्षित करेंगे।

श्रनेक संस्कृत प्रमाणों का जो श्रर्थ लिखा गया है, वह भावार्थ ही समम्मना चाहिए । श्रक्तरार्थ करने पर वल नहीं दिया गया । इसका श्रमिप्राय यही है कि थोड़ी सी संस्कृत जानने वाले भी इस ग्रन्थ से पूर्ण लाभ उठा सकें । मेंने इस ग्रन्थ का श्रार्थभाषा में ही लिखना श्रेयस्कर सममा है । इसी में लिखे गए विचार मेरे देश में चिरस्थायी होंगे ।

प्राचीन हस्तिलिखित ग्रन्थों के जो पाठ यहां उद्धृत किए गए हैं, उनके शोधन का यह नहीं किया गया। उनकी शुद्धि-श्रशुद्धि पाठक स्वयं देख सकते हैं।

कई भाष्य-प्रन्थों के वर्णन में ने हस्तिलिखित प्रन्थों की स्चियों के आधार पर ही लिखे हैं। उनके हस्तलेखों का मंगवाना महा कठिन काम है। कई कई वार पत्र लिखने पर भी वे प्रन्थ हमें नहीं मिल सके। यह कठिनाई रियासतों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सामने आती है। ईश्वर जाने इन रियासतों के कार्यकताओं को इस लोकहित के काम में सहायता करने की बुद्धि कव आएगी। ईश्वर इन पर दया करे।

मेरे इस इतिहास के द्वितीय भाग के सम्बन्ध में कतिपय संस्कृतज्ञों ने अपनी सम्मतियां लिखी हैं। उनमें से कई एक ने मेरे लेख की प्रशंसा की है, यौर कई एक ने इसके कुछ भावों के विरुद्ध भी लिखा है। में उन सवका ही धरपवाद करता हूं। जिन विद्वानों ने मेरे विरुद्ध लिखा है, उन्होंने अपनी सम्मतिमात्र का प्रकाश किया है, सप्रमाण कुछ भी नहीं लिखा। मेरी ऐसे महानुभावों से सानुरोध प्रार्थना है कि वे उदार हृदय से मेरे लेख के विरुद्ध सप्रमाण लिखें। तब मैं उनके औचित्यानौचित्य पर विचार करूंगा। प्रमाण-रिहत सम्मति को मैं कल्पना की कोटि में मानता हूं और कल्पना का इतिहास में प्रमाण नहीं है। मैंने जो कुछ लिखा है, वह परीच्चित-प्रमाणों के आधार पर लिखा है। अतः मेरे भावी समालोचक भी इस बात का ध्यान रखें। फिर भी मेरा विश्वास है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। अपनी भूल को स्वीकार करने में में सदा प्रस्तुत रहता हूं।

इस प्रन्थ के लिखने में डा० कृहनन् राज ने वड़ी सहायता दी है। कई प्रन्थों के हस्तलेख मेरा पत्र पहुंचते ही वे तत्काल मेरे पास भेजते रहे हैं। ग्रन्थ विषयों पर भी पत्र-व्यवहार द्वारा हम ग्रपनी सम्मित मिलाते रहे हैं। मित्रवर डा० लक्ष्मण स्वरूप स्कन्द—महेश्वर की निरुक्त-भाष्य-टीका का प्रत्येक फारम छपते ही मेरे पास भेज देते थे। डा० मङ्गलदेव शास्त्री, पं० चारुदेव शास्त्री एम० ए०, पं० ब्रह्मदत्त, ब्रह्मचारी युधिष्ठिर, पं० ईश्वरचंद्र ग्रीर पं० ग्रएणा शास्त्री वारे ने भी समय-समय पर वड़ी सहायता दी है। इन सबका में हृदय से कृतज्ञ हूं। पं० रामलाल शास्त्री ने पदपाठों की तुलना में सहायता की है, ग्रतः वे भी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। पजाव यूनिवर्सिटी-पुस्तकालय से पुस्तकें ग्रार हस्तिलिखित ग्रन्थ भेजने के लिए डा० स्वरूप, ला० लब्भूराम प्रधान पुस्तकाध्यन्त ग्रीर पं० बालासहाय शास्त्री संरत्तक-संस्कृत-विभाग की ग्रत्यन्त सहायता मिलती रही है, ग्रतः में इनका भी धन्यवाद करता हूं। प्रूफ संशोधन का काम पं० ग्रुचित्रत एम० ए० शास्त्री ग्रीर पं० विजयानन्द शास्त्री ने किया है। में इन महाशयों का भी धन्यवाद करता हूं। के किया है। में इन महाशयों का भी धन्यवाद करता हूं।

इस प्रनथ के लिखे जाने में सबसे बड़ी सहायता दयानन्द-कालेज की प्रवन्ध-कर्तृ-सभा की है । जिस उदारता से यह सभा प्राचीन ग्रन्थों की प्राप्ति के लिए मुफे धन देती है, उसका कोई हिसाब नहीं । वैदिक-यन्थों की वह विपुलराशि जो इस समय लालचन्द-पुस्तकालय में है, यदि मेरे पास न होती, तो यह प्रन्थ लिखा हो न जा सकता । मेरे मित्र श्री राम अनन्तकृष्ण शास्त्री अब तक भी अलम्य प्राचीन-वैदिक-प्रनथ मुफे भेज रहे हैं, अतः मैं उनका भी आभारी हूं।

मुक्ते पूर्ण आशा है कि मेरा परिश्रम दूसरे विद्वानों को इस विषय में अधिक खोज के लिए प्रोत्साहित करेगा । यदि वे देवस्वामी का ऋग्वेदभाष्य और कुरिडन तथा गुहदेव के तै० सं० भाष्य प्राप्त कर लें तो वैदिक-अध्ययन में आश्चर्यजनक सहायता मिलेगी ।

परमात्मा करे, कि वेद का पवित्र अर्थ सब विद्वानों के हृदय में प्रकाशित हो । इत्यलम् ।

9 & दिसम्बर, शनिवारसन् <math>9 & 8 & 8

भगवद्त

## विषयसूची

| 'विषय                          | •••             | पृष्ठ        |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| प्रथम ऋध्याय । ऋग्वेद वे       | त भाष्यकारः     |              |
| १—स्कन्दस्वामी                 | • • • •         | 9            |
| २नारायण                        | ÷               | 35           |
| ३—उद्गीथ                       | •. ,            | २.२          |
| ४—हस्तामलक                     | :               | . <b>२</b> ४ |
| <b>४—</b> वेङ्कटमाधव           |                 | 3.4          |
| ६लच्मण                         | 4               | ४२           |
| ७—धानुष्कयज्वा                 |                 | 83           |
| - <b>८—-</b> म्रानन्दतीर्थ     | 1               | - ४३         |
| जयतीर्थं                       |                 | 80           |
| नरसिंह                         | Constitution of | 85           |
| राघवेन्द्रयति                  |                 | 85           |
| ६-—ग्रात्मानन्द                | •               | 38           |
| १०— सायण                       |                 | <b>X</b> &   |
| ११—रावण                        |                 | ६२           |
| १२—मुद्रल                      | ••              | ६७           |
| १३— चतुर्वेदस्वामी             | :               | ६=           |
| १४—देवस्वामी । भदृभास्कर । उवट |                 | ६६           |
| १५—हरदत्त                      | V ·             | ত গ্ৰ        |
| १६—सुदर्शन सूरि से उद्घत भाष्य |                 | ७२           |
| १७द्यानन्द सरस्वती             |                 | न् र         |
| द्वितीय ग्रध्याय । यजुर्वेद    | (के भाष्यकार    | •            |
| ु—्यौनक                        |                 | - <b>5</b> 1 |
| २—हरिस्वामी                    |                 | ≒६           |
| ३डवट                           |                 | . <b>म</b> ६ |
| ु४गौरधर                        |                 | 80           |

| ५—रावण                       | 8 3    |
|------------------------------|--------|
| ६—महीधर                      | 83     |
| ७द्यानन्द सरस्वती .          | 43     |
| कागव संहिता के भाष्यकार      |        |
| १—सायण                       | 88     |
| २                            | 8 म    |
| ३—-ग्रनन्ताचार्यं            | 30     |
| १—कालनाथ                     | १०     |
| २—हलायुध                     | 90     |
| ३                            | 90     |
| ४—-देवपाल                    | · 90   |
| <i>४</i> —सोमानन्दपुत्र      | 20     |
| तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार |        |
| १—-क्रुग्डिन                 | 9.3    |
| २—भवस्वामी                   | 8.8    |
| ३—गुहदेव                     | 9 9    |
| ४—कौशिक भट्टभास्कर मिश्र     | . 99   |
| <i>५</i>                     | 9 9    |
| ६—सायण                       | 3 2    |
| ७——चेंकटेश                   | 45     |
| द—बालकृष्ण                   | . 2.7  |
| ६—हरदत्तमिश्र                | १२     |
| যাসুল                        | 1 . 12 |
| रुद्राध्याय के भाष्यकार      |        |
| १—ग्रभिनवशङ्कर               | . 92   |
| २—- त्रहोबल                  | 9.5    |
| ३हरिदत्तमिश्र                | - 17   |
| ४—वेणोराय = सामराज           | 32     |
| १—मयूरेश                     | 92     |
| ६—राजहंस सरस्वती             | 1.7    |
| ७ —एक प्रज्ञातारुद् भाष्यकोर | १.२    |
| - <b>म</b> —भवानीशङ्कर       | 9.2    |
|                              |        |

| श्रनन्त की कात्यायन स्मीत मन्त्रार्थदीपिका | 378            |
|--------------------------------------------|----------------|
| हररात की कूप्मायडप्रदीपिका                 | 978            |
| भवदेव                                      | ं १३०          |
| तृतीय त्र्रध्याय । सामवेद के भाष्यकार      |                |
| १—माधव                                     | १३१            |
| २भरतस्वामी                                 | <b>3</b> £ X   |
| ३—सायण                                     | १३६            |
| ४— सूर्यदेवज्ञ                             | १३७            |
| <b>५</b> —महास्वामी                        | १३६            |
| ६—ग्रोभाकर भट                              | 358            |
| ७ – गुणविष्णु                              | 180            |
| चतुर्थ                                     | ;              |
| १—सायण                                     | १४३            |
| पञ्चम ग्रध्याय । पद्पाठकार                 |                |
| १ शाकल्य                                   | 184            |
| २—-रात्रण                                  | ् १ <b>४</b> ७ |
| ३ — यजुर्वेद्-पद्पाठकार                    | . १४७          |
| ४—कारवसंहिता–पदपाठकार                      | . 182          |
| ५—मैत्रायणी संहिता पदपाठकार                | १४५            |
| ६—ग्रानेय                                  | 940            |
| ७—गार्ग्य                                  | १४२            |
| द—                                         | १५४            |
| पदपाठों का तुलनात्मक ऋध्ययन                | 944            |
| षष्ठ                                       |                |
| चौद्ह निरुक्त                              | १६१            |
| १—-श्रोपमन्यव                              | 9 ६ ६          |
| २                                          | ी <b>१६</b> ७  |
| ३—वार्षायणि                                | १६७            |
| ४—गार्ग्य                                  | 9 ह দ          |
| h. man recommend                           | १६६            |
| १—ग्रामपूर्णि                              | ું ૧૬૬         |
| ७—-ग्रोर्णवाभ                              | פיפיני         |
|                                            |                |

| ≂—तैटीकि                           | १७८           |
|------------------------------------|---------------|
| ६—गालव                             | <b>१</b> ७८   |
| १० स्थौलाष्ठीवि                    | 350           |
| ११—क्रोष्ट्रिक                     | १८०           |
| १२—कात्थक्य                        | 950           |
| १३—यास्क                           | 9=3           |
| सप्तम अध्याय । निघगटु के भाष्यकार  |               |
| चीरस्वामी                          | ২০=           |
| १—-देवराज यज्वा                    | 290           |
| अष्टम अध्याय । निरुक्त के भाष्यकार |               |
| १— निरुक्त-वार्तिक                 | २१३           |
| २— बर्बर स्वामी                    | २१७           |
| ર <del>—</del> દુર્ગ               | २ १७          |
| ४—- <b>र</b> कन्द-महेश्वर          | २ <b>२</b> ६. |
| <b>१—</b> श्रीनिवास                | २३४           |
| ६ —नागेशोद्धत निरुक्त-भाष्य        | २३४           |
| ७ वाररुच निरुक्त-समुचय             | २३५           |
| कौत्सब्य का निरुक्त-निघरटु         | २४४ ·         |
| परिशिष्ट १                         | 388           |
| परिशिष्ट २                         | २४५           |
| परिशिष्ट ३                         | २७४           |
| शब्दसूची                           | २७६           |
|                                    |               |

# वैदिक वाङ्मयं का इतिहास

#### भाग प्रथम

### द्वितीय खगड

#### वेद-संहिताओं के भाष्यकार

#### ऋग्वेद के भाष्यकार

#### १--स्कन्दस्वामी ( लगभग संवत् ६८७ । सन् ६३० )

ऋग्वेद के जितने भी भाष्यकारों का ज्ञान आज तक हमें हो चुका है, स्कन्दस्वामी उन सब में से प्राचीन है। सायण, देवराज, आत्मानन्द प्रसृति सब ही आचार्य उसे अपने अपने भाष्यों में उद्भुत करते आये हैं। स्कन्दस्वामी का काल अब सुनिश्चित रूप से ज़ान लिया गया है। उस के काल का निश्चय किस प्रकार हुआ, इस का यहां लिख देना अनुचित न होगा।

#### स्कन्दस्वामी का काल कैसे ज्ञात हुआ।

सन् १६२ मास अगस्त के आरम्भ में अवसर प्राप्त होने पर मैं काशी गया । वहां के कीन्स कालेज के सरस्वती भवन में एकत्र किये हुए हस्तलिखित-पुस्तक-संग्रह को देखने की चिरकाल से मेरी इच्छा थी । इसी अभिप्राय से समय समय पर में उस संग्रह के सूचीपत्र से देखने योग्य प्रन्थों के नाम नोट करता रहता था । मेरे मित्र श्री पिएडत मङ्गल देव जी शास्त्री एम॰ ए॰ सन् १६२ के कुछ पूर्व से ही उस पुस्तकालय के अध्यक्त चले आ रहे हैं । उन्हीं की कृपा से मैंन कई दिन तक अपने मतलब के प्रन्थ देखे ।

एक दिन वे मेरे समीप बैठे थे । मैंने माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण के हिवर्यज्ञ अर्थात् प्रथम काएड पर हिरस्वामी भाष्य के मंगाने के लिये उन से कहा । इस भाष्य का यही एक हस्तलेख अब तक मेरी दृष्टि में आया है । प्रन्थ

त्राने पर मेंने उस के अन्तिम पत्रे का पाठ आरम्भ किया और शास्त्री जी ने पहले का । अन्तिम पंक्तियों में हरिस्वामी ने अपने काल का निर्देश किया है । इस का उन्नेख आगे होगा ।

में अभी अपने चित्त में निर्णय कर ही रहा था कि रातपथ ब्राह्मण के सायण भाष्य के प्रथम काराड के अन्त में जो हरिस्वामी के भाष्य का अंश छपा है वह इस भाष्य से मिलता है या नहीं, जब मेरे मित्र ने सहर्ष मेरा ध्यान उस के भूमिकात्मक कोकों की ओर दिलाया। तब मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा जब उन कोकों में मुक्ते ऋग्वेद भाष्यकार आचार्य स्कन्दस्वामी के काल का पता मिल गया।

इस इतिहास के भाग द्वितीय के पृ० ३६, ४० पर मैंने हिरस्वामी के काल विषय में कुछ लिखा था। तब तक हिरस्वामी का ठीक काल ब्राज्ञात था। फिर भी मैंने लिखा था कि—

''श्राचार्य हरिस्वामी दराम शताब्दी से पूर्व का तो अवश्य ही है।''

श्रव तो हिरस्वामी का काल भी ठीक जान लिया गया है श्रीर उसी के श्राधार पर श्राचार्य स्कन्दस्वामी का काल भी ज्ञात हो गया है। इस सम्बन्ध में हिरिस्वामी के निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य हैं—

नागस्वामी तत्र......शीगुहस्वामिनन्दनः ।
तत्र याजी प्रमाण्ज्ञ श्राख्यो लद्म्या समेधितः ॥४॥
तन्नन्दनो हरिस्वामी प्रस्फुरद्वेदवेदिमान् ।
त्रयीव्याख्यानधौरेयो उधीततन्त्रो गुरोर्मुखात् ॥६॥
यः सम्राट् कृतवान् सप्तसोमसंस्थास्तथर्कश्रुतिम् ।
व्याख्या[i] कृत्वाध्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरुः ॥७॥
त्रर्थात् श्रीगुहस्वामी का पौत्र त्रौर नागस्वामी का पुत्र तथा ऋग्वेद के
भाष्यकार स्कन्दस्वामी का शिष्य हरिस्वामी है ।

पुनः हिरस्वामी लिखता है— यदाब्दानां कलेर्जग्मुः सप्तित्रंशच्छतानि वै। चत्वारिंशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्॥ त्रर्थात् जव कलि के ३७४० वर्ष हो चुके थे तव यह भाष्य रचा गया।

#### ञ्जाचार्य स्कन्द्स्वामी।

कित संवत् ३१०२ पूर्व ईसा में आरम्भ हुआ था । इस लिये हिस्वामी ने ६२ सन् में शतपथ के प्रथम कारड़ का भाष्य किया । उस समय आचार्य स्कन्दस्वामी अपना ऋग्वेद भाष्य कर चुका था । इस से प्रतीत होता है कि स्कन्द लग भग सन् ६३० में अपना भाष्य कर रहा था ।

डाक्टर लद्दमणस्वरूप ने सन् ५३ द्दंश में हिरस्वामी का भाष्य करना लिखा है। वे ३००२ पूर्व ईसा से किल संवत् का आरम्भ मानेत हैं। किल संवत् का आरम्भ ३२०० पूर्व ईसा में हुआ हो, ऐसा किसी अन्य विद्वान् का मत नहीं। अतः स्कन्द के ऋग्भाष्य करने का काल ६३० सन् ईस्वी ही ठीक है।

परिष्ठत साम्बशिव शास्त्री<sup>2</sup> ने भिट्टकाव्य के टीकाकार गोविन्दस्वामिस् उ हरिस्वामी की समानता का शतपथ ब्राह्मरण भाष्यकार हरिस्वामी से जो अनुमान किया है, वह सत्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मरण भाष्यकार हरिस्वामी के पिता का नाम नागस्वामी था। इस से प्रतीत होता है कि भिट्टकाव्य के टीकाकार के सम्बन्ध में यदि पं० साम्बशिव शास्त्री का लेख ठीक है, तो हरिस्वामी नाम के दो ब्राचार्य हो चुके हैं।

परन्तु भिट्टकाव्य का जो संस्करण निर्णयसागर प्रेस मुम्बई से सन् १६०० में निकला था, उसके अन्त में टीकाकार का नाम जयमङ्गल आदि और अन्थकार का नाम श्रीस्वामिस् कि कि भिट्ट लिखा है। इसलिये पं॰ साम्बशिव शास्त्री के लेख के सुनिश्चित होने में अभी सन्देह है। सटीक भिट्टकाव्य के जिस हस्तलेख का प्रमाण पं॰ साम्बशिव शास्त्री ने दिया है, उस की तुलना अन्य अनेक कोशों से होनी चाहिये।

#### स्कन्द-काल के जानने के लिये अन्यः प्रमाण । 🗵

दूसरे प्रमास, जिन से स्कन्द के काल का ज्ञान होता है, निम्नलिखित हैं— (क) १४वीं शताब्दी के त्रारम्भ का देवराज यज्वा त्रापने निघराटुभाष्य में स्थान स्थान पर स्कन्दस्वामी को उद्भृत करता है ।

<sup>?</sup> Indices and Appendices to the Nirukta, Introduction p. 29.

२ ऋक्संहिता स्कन्दभाष्यसहिता | संस्कृत भूमिका १०३ |

३ देखो निवण्डभाष्य ५० ७, १२, १३, १५, २७ इत्यादि ।

(ख) १३वीं शताब्दी का केशवस्वामी अपने नानार्थार्णवसंचिप भाग १, पृठ = पर लिखता है— , '

#### द्वयोस्त्वश्वे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्यृत्तु भूरिशः। माधवाचार्यसूरिश्च को ऋदेत्यृचि भाषते॥१

त्र्यात् दोनों लिङ्गों में गौ शब्द का घोड़ा त्र्यर्थ है। इसी प्रकार त्र्यनेक ऋचात्रों में स्कन्यस्वामी ने घोड़ा त्र्यर्थ किया है त्रौर विद्वान् माधवाचार्य ऋ॰ भान्छ। भें यही त्र्यर्थ करता है।

(ग) १२वीं शताब्दी त्र्यथवा इस से कुछ पूर्व का वैद्धटमाधव · लिखता है—

भाष्याणि वैदिकान्याहुरार्यावर्तनिवासिनः ।
कियमाणान्यपीदानीं निरुक्तानीति माधवः ॥८॥
स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमात् ।
चक्रः सहैकमृग्भाष्यं पदवाक्यार्थगोचरम् ॥६॥²

्र अर्थात् स्कन्दस्वामी, नारायण श्रौर उद्गीथ ने मिल कर एक ऋग्वेद भाष्य रचा ।

स्कन्दभाष्य पहले भागों पर, नारायणभाष्य मध्य भाग पर और उद्गीथ-भाष्य अन्तिम भाग पर है।

(घ) लगभग ११वीं शताब्दी का उपाध्याय कर्क अपने कात्यायन श्रौतस्त्रभाष्य = ११=१॥ में हरिस्वामी को उद्धृत करता है। आचार्य स्कन्द-स्वामी हरिस्वामी का गुरु था। इसलिये स्कन्दस्वामी भी दशम शताब्दी से पूर्व का अवश्य ही होगा।

यदि ऋग्वेदीय सम्प्रदाय के अधिक अन्थ मिल जायें, तो उन से हरि-स्वामी के पूर्वोंक कथन की सत्यता अवश्य प्रमाणित होगी। वस्तुतः हरिस्वामी का अपना लेख ही उस का काल निर्धारित करने के ालेये पर्याप्त है। अतएव इस

 <sup>9</sup> सन् १६२= की ओरिएएटल कान्केंस में इस प्रमाण की ओर मैंने विद्वानों का
 ध्यान दिलाया था।

२ ऋगर्थदीपिका, अष्टक = अध्याय ४ की भूमिका।

वात के स्वीकार करने में श्राणुमात्र भी सन्देह न होना चाहिये कि श्राचार्य स्कन्दस्वामी सन् ६३० के समीप ही श्रपना ऋग्वेदभाष्य कर रहा होगा, या कर चुका होगा।

# ऋग्वेदभाष्यकार स्कन्द स्वामी श्रीर निरुक्षटीकाकार स्कन्द स्वामी ।

उप प्रयोभिरागतम् इत्यादिषु निरुक्तटीकायां स्कन्दस्वामिना प्रय इत्यन्ननाम इत्युच्यते तथा च श्रक्तिति श्रव इत्यादिनिगमेषु वेदभाष्ये श्रव इत्यन्ननाम इति स्पष्टमुच्यते ।२।॥

देवराज यज्वा के इस लेख से हम जानते हैं कि ऋग्वेदभाष्यकार श्रौर निरुक्त टीकाकार अथवा वृत्तिकार स्कन्द दोनों एक ही हैं। परनतु सम्प्राप्त निरुक्त-भाष्य-टीका उसी प्राचीन स्कन्द की है, इसमें डा॰ लच्चमणस्वरूप को सन्देह है । वे लिखते हैं—

In my opinion, this commentary is the composition of Mahesvara....... Mahesvara's commentary is a tika on the bhasya of Skanda. This is supported by the title of the commentary, namely 'The Nirukta-bhasya-tika, which may be explained as the tika on the Nirukta-bhasya.

त्र्यात् प्रस्तु वृत्ति (निरक्ष-भाष्य-टीका) महेश्वर की बनाई हुई है। इस के नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्कन्दभाष्य की महेश्वरिवरिचित टीका है। इस प्रतिज्ञा के प्रमाणभूत चार हेतु उन्होंने दिये हैं। वे ये हैं—

- (१) कुछ अध्यायों के समाप्ति-वाक्य टीका को महेश्वरकृत बताते हैं।
- (२) टीका का नाम निरुक्त-भाष्य-टीका है ।
- (३) देवराज यज्वा ने स्कन्द के जो प्रमाण दिये हैं, उन में से एक की तुलना स्पष्ट बताती है कि महिश्वर की वृत्ति स्कन्दभाष्य की टीका है ।
- (४) उर्वी, अदिति, इला, अध्वरम्, स्वः, साध्याः, वासरम्, अश्रमा, अहिः इन शब्दों का स्कन्दस्वामिकृत व्याख्यान जो देवराज के निघर्ष्टुभाष्य में मिलता है, इस मुद्रित निरुक्त-भाष्य-टीका में नहीं मिलता।

हमारी समभ में इन हेतुत्र्यों से उक्त परिगाम नहीं निकल सकता । क्योंकि---

- (१) यदि कुछ अध्यायों के समाप्ति-वाक्य टीका को महिश्वरकृत बताते हैं, तो दूसरे, जो गणाना में पर्याप्त हैं, टीका को स्कन्दस्वामिप्रणीत भी बताते हैं। श्रीर दो अध्याय-समाप्ति-वाक्य शवरस्वामी को टीका का कर्ता बताते हैं। अतः यह हेतु डा॰ महोदय का पत्त सिद्ध नहीं करता।
- (२) डा॰ लदमगास्वरूप का दूसरा हेतु भी ख्रांति निर्वल है। इसलिये ख्रय निरुक्त-भाष्य-टीका नाम पर विचार करना चाहिये। निरुक्त की दुर्गाचार्यवृत्ति के पढ़ने वाले जानते हैं कि दुर्ग यास्क को भाष्यकार कहता है। ठीक इसी प्रकार प्रस्तुत निरुक्त टीका में भी मूल निरुक्त को भाष्य लिखा है—

तस्य निरुक्षस्य पञ्चाध्याया गौर्ग्मा इत्यादयो निघग्टवस्तेषां द्याख्यानार्थे षष्ठप्रभृति समाम्नायः समाम्नातः इति भगवतो यास्कस्य भाष्यम् । 3

त्रीर यास्क को निरन्तर भाष्यकार कहा गया है। अत्रतएव निरुक्तभाष्य-टीका का त्र्यर्थ है, निरुक्त रूपी जो निघएटुभाष्य है उस की टीका।

मूल निरुक्त के कई ऐसे हस्तलेख हैं, जिन के अध्यायों की समाप्ति पर आज तक इस निरुक्त को निरुक्तभाष्य कहा गया है। १ निश्चय ही प्राचीन अन्थ- कार निरुक्त शब्द को निघएटु का द्योतक मानते थे और इसलिये निघएटुभाष्य को निरुक्तभाष्य भी कह देते थे। १ स्कन्द महेश्वर का जो प्रमाण पूर्व दिया

१ देखो त॰ र॰ चिन्तामिण का लेख, Madras Journal of Oriental Research. Vol. I. No. 1, p. 85.

२ देखो त्र्यानन्दाश्रम संस्करण, पृ० २१७, ३०३, ३४०, ४०६, इत्यादि ।

३ डा० लदमणस्वरूप का संस्करण, ५० ४ ।

४ ,, ,, ,, ,, पृ० ५, १५, ५८, ६२ इत्यादि ।

५ देखो लालचन्द पुस्तकालय के हस्तलेख संख्या ३७३८, ३८२३

६ इसी बात को भूल कर सत्यव्रत सामश्रमी ने निरुक्त पाठ को, जिसे सायण अपने भाष्य में समाविष्ट करता है, सायणभाष्य के नाम से दिया है। देखो सत्यव्रत का निष्य साध्य का संस्करण, ५० १७६।

गया है, वहां भी निरुक्त के पहले पांच अध्यायों को निघराटु कहा गया है। और आज कल के प्रथम अध्याय को षष्ट कहा गया है।

देवराज यज्वा इस भाव को और भी खोलता है, जब वह लिखता है— श्रा उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वतनामभिः िनिरुक्त २।२१॥] इत्यादि भाष्यस्य स्कन्दस्वामित्रन्थः ।°

त्र्यर्थात् निरुक्त २।२१॥ पर स्कन्दस्वामी से उद्धरण ।

(३) डा॰ लच्मग्रास्वरूप का तीसरा हेतु भी विचार करने पर सत्य नहीं ठहरता । देवराज यज्वा स्कन्द के पूरे वाक्य को उद्भृत नहीं करता, प्रत्युत उस में से उपयोगी भाग ले रहा है। श्रीर उस उपयोगी भाग को भी श्रपने प्रकार से ऊपर नीचे करता है। श्रम्य वीसियों स्थानों में देवराज का उद्धरण निरुक्त-भाष्य-टीका से सिवाय पाठान्तरों के सर्वथा भिलता है। देखों निघग्दुभाष्य २.191७॥ श्रीर निरुक्त-भाष्य-टीका २.19३॥

³श्रत्र स्कन्दस्वामी—व्रतमिति कर्मनाम वृणोतीति³ कर्त्तरि सत⁴ इति⁴ कृतव्याख्यानम् । तद्धि १ शुभमशुभं वा । वृणोति निवधाति [ महेरवर—वधाति ] कर्त्तारम् । तथा च श्रुतिः-तं १ विद्याकर्मणी समन्वारभेते ७ पूर्वप्रक्षा चेति । इदमपीतरद् व्रतम्—गुडलवण-स्त्र्यादिविषयनिवृत्तिरूपं कर्म । एतसादेव रूपसामान्यात् ।

१ निघएडुभाष्य १ । १०।१८ । १६॥

२ यह सारा पाठ दो नये कोशों की सहायता से शोधा गया है । स=सत्यव्रत सा० का संस्करण । द=दयानन्द कालेज का इस्तलेख, संख्या ५५ = २। व=वनारस ं कीन्स कालेज सं० १२।

३ स-वृणोति नास्ति ।

४ ब--सतरिति।

५ स--तद् द्विविधम् । व-तद्विधं ।

६ स--ते।

७ स-समत्वारभते | द-समन्वारभे | व-समन्वारभते ।

८ द-निवृत्तिकरूपं ।

प्रसक्तं व्रतं निरुच्यते । चारयतीति सतः । निवृत्तिरूपो हि सङ्कर्णः व्याप्ति कर्णः वारयतीति सत इत्यन्येषां पाठो ऽर्थश्च । व्रतमिति कर्मनाम । निवृत्तिकर्म [महेरवर—कर्मनाम ] चारयतीति सत इति । व्रतं कर्मोच्यते । कस्मात् । चारयते [महेरवर—वारयतेः ] ति सङ्कर्णपूर्वकं प्रवृत्तिरूपमित्रहोत्रादिकर्म प्रत्यवायं चारयतीति पुरुषः प्रवर्तमानो निवर्तमानश्च व्रतेनाभिसंबद्धः । [महेरवर—प्रकृतेनाभिसम्बन्धः ] तेनाव्रतेन [महेरवर—तेन व्रतेन ] निवार्यत इति व्रतस्येव प्राधान्याद् हेतुकर्तृत्वेन विव्जाः । भोजनमिप व्रतं जुदादिनिवारणात् [महेरवर—जुदानि०]।

इतने लम्बे पाठ में सिवाय सात पाठान्तरों के अन्य कोई भेद नहीं है। वे पाठान्तर भी इसीलिये हैं कि देवराज और महेश्वर के अन्थों के हस्तलेख अभी पर्याप्त संख्या में नहीं मिले। इस उद्धरण को देखकर कौन कह सकता है कि देवराज के पास निरुक्त का ठीक वैसा ही स्कन्दमहेश्वर भाष्य नहीं था, जैसा कि हमारे पास है।

(४) डा॰ स्वरूप का चौथा हेतु भी ठीक नहीं । उर्वा शब्द का व्याख्यान नि॰ २।२६॥ पर, अदितिः का नि॰ ४।२२॥ पर, स्वः का नि॰ २।१४॥ पर और वासरम् का नि॰ २।२॥ पर, इसी प्रस्तुत प्रन्थ में मिलते हैं। अश्मा शब्द पर देवराज स्वयं कहता है कि यह प्रमाण ऋग्वेद २।१२।३॥ के स्कन्द भाष्य से लिया गया है। इसी प्रकार आहिः शब्द पर उद्धृत स्कन्द का भाव भी ऋग्वेद

१ द-निवृत्तरूपो।

२ द—सःकल्पः।

३ द---श्ररुषं।

४ स-नास्ति ।

५ स—सम्बन्धः ।

६ स-विवच्यते।

७ डा॰ राज ने भी डा॰ स्वरूप का कथन स्वयं निर्णय किए विना मान लिया है। देखों Proceedings Fifth Indian Oriental conference, P. 251.



१०।१३६।६॥ के भाष्य से लिया गया है। शेष रहे तीन शब्द-इला, श्रश्वरम् श्रोर साध्याः । इन में से इला शब्द का अर्थ तो ऋग्भाष्य में मिलना चाहिये । जो मन्त्र इस शब्द के स्वन्द के प्रमाण के साथ देवराज ने उद्धृत किया है उस का स्कन्दभाष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इस लिये इस के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता । अब रहे दो शब्द अध्वरम् और साध्याः । इन में भे पहेल का व्याख्यान भी निस्क्त ६ । २२ ॥ पर इसी स्कन्द-महेश्वर भाष्य में मिलता है। साध्याः शब्द का व्याख्यान अन्वेषणीय है।

एक और बात भी विचारणीय है। डा॰ स्वरूप का चौथा हेतु तभी ठहर सकता है, जब हमें निश्चय हो जावे कि महेश्वर ने स्कन्द प्रणीत निरुक्त के सारे भाष्य की टीका नहीं की। परन्तु ऐसा स्त्रभी तक स्वसिद्ध है। इस से निश्चित होता है कि देवराज स्वपने निघएटुभाष्य भें इसी स्कन्द—महेश्वर के निरुक्तभाष्य से स्थयना सकन्दस्वामी के ऋग्वेदभाष्य से सकन्द का नाम लेकर सब प्रमाण देता है।

#### महेश्वर और स्कन्द का सम्बन्ध

यदि महेश्वर का स्कन्दभाष्य के साथ डा॰ स्वरूप प्रदर्शित सम्बन्ध नहीं है तो उसका स्कन्द के साथ और क्या सम्बन्ध है ? यह प्रश्न बड़ा जिंटल है । इस का सन्तोषजनक उत्तर पर्याप्त सामग्री के भिलते पर ही दिया जा सकता है । पर हां कुछ ऐसे स्थल अवश्य हैं जिन पर ध्यान देने से हम सस्य के निकट पहुंच सकते हैं। उन का निदर्शन नीचे किया जाता है ।

#### (१) देवराज महेश्वर से परिचित था

वेद्धट माधव के लेख से हम जानते हैं कि स्कन्दस्वामी, नारायण और उद्गीथ, तीनों ने मिलकर एक ऋग्वेदमाष्य रचा था | देवराज यज्वा ने वेद्धट माधव का भाष्य वेद ध्यान से पढ़ा था | ख्रत: यदि ख्रन्य प्रकार से नहीं, तो वेद्धट माधव के कथन से ही देवराज जानता था कि स्कन्द के सहकारी नारायण और उद्गीथ भी थे | परन्तु देवराज यज्वा ने ख्रपने ग्रन्थ में स्कन्द के साथ नारायण और उद्गीथ का नामोक्षेख भी नहीं किया | 3 इसी प्रकार प्रतीत होता

१ इसी प्रकार अस्यवामीय स्क्त का भाष्यकार (आत्मानन्द्र) प्रथम मण्डल के भाष्य को स्कन्द का न कह कर उद्गीथ का ही कहता है। देखों Catalogue of the SK. Mss. India Office. Part I. p. 8. तथा Descriptive Catalogue of Mss. Central Library Baroda, Vol. I. p. 104.

है कि स्कन्द श्रोर महेश्वर दोनों को जानते हुए भी देवराज ने निरुक्त-टीका के सम्बन्ध में स्कन्द का ही नाम लिखना पर्याप्त समामा है।

श्रव देखिये ! निरुक्त-भाष्य-टीका का तीसरा श्रध्याय महेश्वर विरचित है। उसमें निरुक्त ३।१०॥ की वृत्ति में श्रम्यु की व्याख्या में यह लिखा है——श्रम्युमद्भातीति वा । राजतेरथें भातिनाऽऽचछे । खच्छस्ति-मितसरोऽम्युवद्वभासते। कलितोपमानं चैतत्। यथा—

पुञ्जीकृतमिव ध्वान्तमेष भाति मतङ्गजः।

सरः शरत्वसन्नाम्भो नभः खर्डिमवोज्भितम् ॥

परमार्थतः स्वरूपमवकाशम्। अम्बुमङ्गवतीति वा। रो मत्वर्थे सः।

श्रव इसकी तुलना देवराज के निम्नलिखित लेख से करनी चाहिये। देवराज का लेख श्रम्बरम् शब्द के भाष्य पर है। इस श्रम्बरम् के व्याख्यान से ही उसने श्रम्बु का व्याख्यान भी कर दिया है। देवराज लिखता है—

अथवा अम्बुवद्राजते । स्वच्छस्तिमितसरोऽम्बुवद्वभासते । किएतोपमानं चैतत् । यथा--

पुञ्जीकृतमिव ध्वान्तमेष भाति मतङ्गजः।

सरः शरत्प्रसन्नाम्भो नभः खग्डिमिवोज्भितम् ॥ इति परमार्थतः स्वरूपमवकाशः । अथवा अम्बुमत् भवति । रो मत्व- र्थायः । ११३।१॥

दोनों वाक्यसमूहों में कितनी समानता है। निरुक्त की टीका में यह पाठ प्रकृत रूप से आया है। और देवराज यज्वा ने विना कर्ता का नाम लिये इसे अवश्य ही वहां से उद्धृत किया है। इस लिख चुके हैं कि यह पाठ निरुक्त

१—किल्पितोपमानं पाठ चाहिये | डा० स्वरूप का D कोश इसी पाठ का समर्थन करता है |

२—-देवराज का यह पाठ पञ्जाब यूनिवर्सिटी लायब्रेरी के हस्तलेख से शुद्ध करके दिया गया है |

१--देवराज श्रौर स्थलों में भी दूसरे श्राचार्यों के लेख विना उनका नाम लिये श्रपने ग्रन्थ में प्रयुक्त करता है | देखो निघण्ड ३ | १०।। में श्राच्यर की व्याख्या स्कन्द ऋग्वदेभाष्य १ | १ | १ । का उद्धरणमात्र है ।

भाष्य-टीका के उस अध्याय का है जिसे महेश्वरकृत लिखा गया है।

पूर्वे।क्र निरुक्त-भाष्य-टीका के वचन से आठ पंक्ति आगे का एक और वचन-शाकपूर्णरितिरिक्ता एते...इलादि देवराज निघएद २।१८॥ के अन्त में स्कन्दस्वामी के नाम से उद्धृत करता है | इस से प्रतीत होता है कि देवराज सारे प्रनथ को ही स्कन्द के नाम से उद्धृत करता है ।

डा॰ स्वरूप के लिए एक कठिनाई है। उनका कहना है कि यदि देवराज महेश्वर को जानता था तो वह दुर्गाचार्य को भी अवश्य ही जानता था। फिर उसने दुर्गाचार्य का नाम क्यों नहीं लिखा।

देवराज उद्भृत स्कन्द और स्कन्द-महेश्वर के जिस लम्बे वचन की तुलना हमने पृ० ७, ५ पर की है, वह वचन हमने प्रयोजनविशेष से चुना है। उस वचन को लिखते हुए स्अन्द-महेश्वर के मन में दुर्गाचार्य का भाष्य अवश्य विद्यमान था। देखिये--

#### दुर्गाचार्य

निगमप्रसक्तमुच्यते । व्रतमिति कर्मनाम बुणोतीति । एवं कर्तरि कर्मनाम बुणोतीति । कर्तरि सत कारके सतो वृणोतेः। तद्धि कर्म शुभमशुभं वा कृतं सदावृणोति कर्तारम् । २।१३॥

#### स्कन्दमहेश्वर

निगमप्रसङ्घादाह । व्रतमिति इति कृतव्याख्यानम् । तद्धि शुभमशुभं वा वृशोति बध्नाति कर्तारम्।

इसी प्रकार त्र्यांगे भी दोनों के शब्दों में कुछ समानता है। त्र्यव प्रश्न उत्पन्न होता है कि देवराज दुर्गाचार्य का स्मरण क्यों नहीं करता।

यद्यपि देवराज दुर्ग का स्मरण नहीं करता परन्त देवराज के पूर्ववर्त्ती वेङ्कटमाधव से उद्धृत उद्गीथार्चाय

को दुर्गभाष्य का ज्ञान अवश्य था।

दर्गाचार्य

चिह्नयितारः । अहश्च रात्रिश्च अहश्च रात्रिश्चोभे च सन्ध्ये उमे च संध्ये ं इत्येवमादयः शर्॥ | इत्येवमादयः ।१०।१०।८॥

उद्रीथ एते देवानां स्वभूताः स्पशः एते देवानां स्वभूताः स्पशःचराः

१ स्कन्दमहेश्वरविरचिता निरुक्त-भाष्य-टीका, Introduction pp.11,12.

श्रागच्छान् श्रागमिष्यन्तीत्यर्थः। श्राह । कानि । उच्यते । तान्यु-त्तराणि युगानि । श्रागमिष्यन्ति तेऽपि कालाः । न तावत् सांप्रतं वर्तन्त इत्यभिप्रायः । येषु किम् । येषु जामयो भगिन्यो भ्रातॄणाम् श्रजामियोग्यानि मैथुनसंवन्धानि कर्माणि करिष्यन्ति । कलियुगान्ते हि तादृशः संकरो भवति । न चेदं

कलियुगं वर्तत इत्यभिप्रायः।४।२०॥

श्रा गच्छान्। श्रागमिष्यन्ति। ता तानि । उत्तरा उत्तराणि। युगानि कालाः। कलियुगान्ते। नेदानीं वर्तन्त इत्यभिप्रायः। यत्र येषु कालेषु। जामयः भगिन्यः। कृणवन् करिष्यन्ति। श्रजामि जामि भर्तृत्वेन नास्ति यस्य तद्-जामि। भगिन्या श्रयोग्यं मैथुन-लच्णं कर्म। सुग्भाष्य १०।१०।१०॥

इन दोनों वचनों में कितनी समानता है। दोनों ग्रन्थकारों में से एक के मन में दूसरे का ग्रन्थ अवश्य विद्यमान था। और उद्गीथ ही दुर्ग का ध्यान कर के लिख रहा था। यदि कहो कि दुर्ग ने उद्गीथ और स्कन्द आदि से भाव लिया है, तो यह असज्जत हो जाता है। दुर्ग ने भी तो स्कन्द का नाम कहीं नहीं लिखा। कहीं एक जगह भी 'अन्ये' कह कर स्कन्द की पंक्तिगां नहीं लिखीं। दूसरी ओर स्कन्द-महेश्वर 'अन्ये' आदि लिख कर बहुधा दुर्ग का लेख उद्युत करते हैं। देखों स्कन्द लिखता है—

#### अन्ये 'वालिशस्य वासमानजातीयस्य वा' इति तुल्यत्वात्

१ केवल एक स्थान पर दुर्ग—अपरे पुनः पदप्रकृतिः संहितेति । पदानि प्रकृतिरस्याः संयं पदप्रकृतिरिति । १११७॥ ठीक स्कन्द जैसा वचन लिखता है ।

यद्यपि स्कन्द को यही भाव अभिमत था, तथापि दुर्ग ने अपरे कह कर यह पंक्ति स्कन्द से नहीं ली । दुर्ग और स्कन्द दोनों के काल से बहुत पहले प्रस्तुत सूत्र पद्पकृतिः संहिता के दो अर्थ चले आ रहे थे । वाक्यपदीय का कर्ता भर्तृहरि भी, जिसे स्कन्द-महेश्वर निरुक्त भाष्य १।२॥ में उद्धृत करते हैं, दोनों ही अर्थों को दर्शा रहा है—

पदानां संहिता योनिः संहिता वा पदाश्रया ॥२।४८॥

श्चतः दुर्ग प्राचीन काल से प्रचलित अर्थ को स्न**परे** लिख कर बताता है।

संहिताया 'असमानजातीयस्य वा' इत्येवमविच्छन्दन्ति । सा स्त्रीत्वादेव भगिनी आतुरसमानजातीया इत्युच्यत इति व्याचच्चते ।४।२०॥

दुर्ग कहता है--

श्रंसमानजातीयो हि पुरुषस्य भगिन्याख्यो भ्राता । सा हि स्त्रीत्वादेव श्रतुल्यजातीयैव पुरुषस्य भवति ।४।२०॥

'वालिशस्य वासमानजातीयस्य वा'

इस यास्क वाक्य का 'समान जातीयस्य' पाठ महेश्वर को ही सम्मत नहीं था प्रत्युत स्कन्द और उद्गीथ को भी सम्मतथा, इसका प्रमाण नीचे दिया जाता है—

जास्यतिरेकनाम बालिशस्य वा । समानजातीयस्य वा । इति वचनादत्र जामिशब्देन समानजातीय उच्यते । यथा समाना-देकस्माज्जातस्य । उद्रीयभाष्य-१०।२३।७॥

पुन: स्कन्द निरुक्त १|१॥ के भाष्य में लिखता है-

ये तु ऋच्छन्तीव खे उद्गन्ताम् इत्येतं पाठमाश्चित्यास्येममर्थं व्याचज्ञते ।

'ऋच्छन्तीवैतौ कर्णौ प्रति खे व्यक्ताः सन्तः शब्दा एताविष चोदगन्तां प्रत्युद्गच्छत इव प्रहणाय।

यह वाक्य ठीक दुर्ग का है।

पुनः स्कन्दमहेश्वर में लिखा है---

सौधन्वना रथकारा निषादशब्दवाच्या इत्यन्ये ।३।८॥ हुर्ग लिखता है—

निषादः । सौधन्वना इत्येके मन्यन्ते । स च रथकारः ।

यदि दुर्ग को उद्गीथ या स्कन्द का पाठ ज्ञात होता तो वह अवश्य दूसरों का पाठ देता। दुर्ग अपने से प्राचीनों का पाठ वा मत बहुधा देता है। परन्तु

१ देखो दुर्ग ३।१५॥ यहां जिनका मत दुर्ग ने दिखाया है, उन्हीं का खर्ग्डन स्कन्द-महेश्वर करता है । तथा वेसरमहर् वयुवती ४।११॥दुर्ग सन्मत पाठ है । दुर्ग किसी और का पाठ नहीं जानता । स्कन्द दुर्ग सम्मत पाठ का खर्ग्डन करता है । पुनः देखो दुर्ग ५।२५॥६।२॥६।१॥६।१८॥६।१२॥

इन में से एक भी ऐसा स्थान नहीं जिस से यह स्पष्ट प्रतीत हो, कि दुर्ग स्कन्द का स्मरण कर रहा है।

निरुक्त १।२०॥ का स्कन्दमहेश्वर का भाष्य ऋग्वेद १०।७१।४॥ के उद्गीथ भाष्य से लग भग मिलता है । उद्गीथ वहां प्रसङ्गवश निरुक्त १३।१३॥ का पाठ उद्धृत करता है । और दुर्ग भी निरुक्तभाष्य में वही निरुक्त १३।१३॥ का पाठ उद्धृत करता है । ध्यान पूर्वक पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि उद्गीथ के मन में दुर्ग का माध्य था ।

#### स्कन्द ऋग्भाष्य और स्कन्दमहेश्वर निरुक्कभाष्य की तुलना

पहले कई ऐसे स्थल बताए जा चुके हैं, जहां स्कन्द-महेश्वर का पाठ उद्गीथ के पाठ से प्रायः मिलता है । य्रव एक ऐसा स्थल लिखा जाता है, जिस के देखने से दढ निश्चय होता है कि ऋग्माध्य और निरुक्तमाध्य के कर्ता वा कर्ताओं का वड़ा घनिष्ठ संबंध था । ऋग्वेदमाध्य १।६।४॥ का पाठ निरुक्तमाध्य १।४॥ के ऋगदृह स्वधा० मन्त्र के भाष्य से बहुत ही मिलता है । दोनों स्थलों में किसी प्राचीन प्रन्थ का एक ही प्रमाण उद्धृत किया गया है । प्रन्थविस्तरमय से सारा पाठ यहां नहीं दिया गया । परन्तु तुलना कर के विद्वान स्वयं देख सकते हैं कि महेश्वर ने स्कन्दभाष्य पर टीका नहीं की । वह तो स्कन्द का कोई साथी ही है और उस के पाठों को अधिक परिवर्तन के विना वर्तता है । निरुक्तवृत्ति २।२२॥ का पाठ ऋग्वेद १०।२०।२३॥ के भाष्य से बहुत ही मिलता है । दोनों भाष्यों के कुछ और स्थान जो मिलते जुलते हैं डाक्टर राज के लेख से देखे जा सकते हैं ।

अब प्रश्न उत्पन्न होता हैं कि यदि महेश्वर देवराज आदि से पुराना है तो उस का स्कन्द और उद्गीथादि से क्या संबंध है ?

#### महेश्वर स्कन्द, नारायण या उद्गीथ का शिष्य होगा ?

यह श्रेय डा॰ राज को है कि उन्होंने स्कन्द-महेश्वर के निम्नलिखित तीन पाठों की ख्रोर सब से पहले विद्वानों का ध्यान ख्राकर्षित किया ।

<sup>1.</sup> Proceedings and Transactions of A. I. O. C.Lahore, 1928. Vol. II. PP. 252-253.

<sup>2.</sup> तथैव P. 253.

- (१) उपाध्यायस्त्वाह—ग्रानेकार्थत्वाद्धातूनां महदेवार्थस्य वक्केर्वा वहतेर्वा साभ्यासस्येदं रूपम् । नि० वृत्ति ३।१३॥
- (२) ....महांस्त्वं भवसि तत्र सिमध्यमान इति शेषः। इत्युपाध्यायव्याख्यानम्। नि० वृत्ति ३।१३॥
- ३) एवम् उपाध्यायेन यदि वेति तुल्यायां संहितायां यदिति इकारान्तं वेति चेति एवं रूपद्वयमपोद्धृत्य व्याख्यातम् नि० वृत्ति ७।३

इन में से प्रथम वचन जिस मन्त्र पर है, उसके उपयोगी अंश का स्कन्द कृत व्याख्यान इस प्रकार है—

'ववित्तथ' इत्यपि यद्यपि वक्केर्वा वहतेर्वा साभ्यासस्य रूपम्। तथापि 'विवित्तिथ विवित्तस' इति महन्नामस्य पाठात् वहनवचनयो-श्चासम्भवात् अनेकार्थतया धात्वन्तराणामपि प्रसिद्धत्वात् ववज्ञति-र्महङ्गावार्थः। स्कन्द ऋग्भाष्य १।१६४।३७॥

निरुक्तवृत्ति का तीसरा अध्याय स्पष्ट महेश्वर विरचित कहा गया है। पूर्वोक्त प्रथम वचन उसी में आया है। और वह स्कन्द के ऋग्भाष्य से बहुत मिलता जुलता है। इस से प्रतीत होता है कि महेश्वर उद्गीथ या स्कन्द को अपना उपाध्याय मानता था।

महेश्वर के प्राचीन होने में एक झौर प्रमाण निरुक्तवृत्ति ३।१६॥ में महेश्वर लिखता है— तथा च चूर्णिकारः पठित ।

इस से आगे पातजल महाभाष्य का एक पाठ उद्धृत है। चीनी यात्री इत्सिक्त के लेख से हम जानते हैं कि सातवीं शताब्दी में भी भाष्यकार पतंजिल की कृति को चूरिंग ही कहते थे। अर्वाचीन काल में यह नाम बहुत कम प्रयुक्त हुआ है। अतः इस नाम के प्रयोग से भी यह अनुमान हो सकता है कि महेश्वर नया व्यक्ति नहीं है।

<sup>9</sup> इसी ऋध्याय के खण्ड १० में दुर्ग और उद्गीथ के ऋर्थ का विना नाम लिये खण्डन किया गया है |

२ तुलना करो मेथातिथि के लेख से | मनु ४।१४=॥ पर भाष्य करते हुए वह लिखता है— उक्तं च चूर्णिकाकारेण ।

इस लिये जब निरुक्तवृत्ति के कुछ अध्यायिवशेष स्कन्दप्रणीत लिखे आ रहे हैं ख्रीर दूसरे अध्यायिवशेष महेश्वर प्रणीत, तो इस बात के मानने में सन्देह नहीं होना चाहिए कि जो अध्याय जिस आचार्य के नाम से है वह उसी का रचा हुआ है। एक हस्तलेख के दो अध्यायों के अन्त में शवर का नाम कैसे आ गया, यह हम नहीं कह सकते।

महेश्वर के पिता का नाम पितृशर्मा था । यह वात निम्नलिखित श्लोक में उस ने स्वयं कही है—

निरुक्तमन्त्रभाष्यार्थपूर्ववृत्तिसमुचयः ।

महेश्यरेण रचितः स्नुना पितृशर्मणः॥
इस श्लोक के पूर्वार्ध का अर्थ पूर्णतया स्फुट नहीं हुआ ।

#### स्कन्द का निवास आदि

त्र्याचार्य स्कन्द वलभी का रहने वाला था । ऋग्वेदभाष्य के प्रथमाष्टक के प्रथम अध्याय की समाप्ति पर वह लिखता है—

#### वलभीविनिवास्येतामृगर्थागमसंहतिम् । भर्तभ्रवसुतश्चके स्कन्दस्वामी यथास्मृति॥

स्कन्द भाष्य के चतुर्थाष्टक के अन्त में भी यही रलोक विद्यमान है। इस से ज्ञात होता है कि स्कन्द स्वामी वलभी का रहने वाला था।

ऋग्वेदमाध्य के अध्यायों के अन्त के पूर्वोद्धत स्कन्द के लेख से यह भी जाना जाता है कि स्कन्द के पिता का नाम भर्तृध्रुव था । डा॰ राज का अनुमान है कि वलभी का राजा ध्रुवसेन ही कदाचित् भर्तृध्रुव हो । इस अनुमान के मानेन के लिये मुक्ते अभी तक कोई प्रवल प्रमाण नहीं मिला।

#### स्कन्द स्वामी का ऋग्वेदभाष्य

श्राचार्य स्कन्द का ऋग्भाष्य याज्ञिक मतानुसारी है । इस के प्रत्येक सूक्त के श्रारम्भ के भाष्य में प्राचीन श्रनुकमिएयों के ऋषि श्रौर देवता के वोध कराने वाले श्लोकार्घ श्रथवा श्लोकों के पाद पाए जाते हैं। यह श्रनुकमिएायां

<sup>1.</sup> Proceedings of A. I. O. C. p. 258.

शौनक प्रगीत होंगी । १ स्कन्द वेदार्थाववोध में छन्दोज्ञान को अनुपयुक्त मानता है। वह लिखता है—

#### न छन्दः। अनुपयुज्यमानवचनत्वादिति ।

निघरटु, निरुक्त, बृहद्देवता, शौनकोक्त वचनों और ब्राह्मएाग्रन्थों के प्रमाणों से यह भाष्य सुभूषित है । स्मरणं, स्मृतिः, स्मरन्ति लिख कर प्रायः मनुस्मृति के प्रमाण ही दिए गये हैं । चतुर्थाष्टक के अष्टमाध्याय के तीसवें वर्ग की दूसरी और तीसरी ऋचा के भाष्य में शाकपूर्णि के निरुक्त से प्रमाण दिया गया है । ऋ० १। न। ७॥ के भाष्य में केचित् लिख कर सम्भवतः किसी प्राचीन वेदभाष्यकार का उन्नेख किया गया है । ऋ० ६ । ४० । २६॥ अथवा अष्टक ४। ७। ३५ ४॥ के भाष्य में विष्ठितं जगत् पदों के सम्बन्ध में निम्नलिखित वचन है—

केचित्तु-विष्ठितशब्द स्थावरवचनः जगदित्येतेन समुचीयते स्थावरं जङ्गमं च बुध्यतामिति-एवं व्याचत्तते।

इस से सम्भवतः किसी प्राचीन ऋग्भाष्य का ही पता मिलता है । यद्यपि यह मंत्र निरुक्त ६ । १३॥ में भी है, पर वहां यास्क का व्याख्यान और प्रकार से है । दुर्ग व्याख्यान में भी मन्यताम् अर्थ है, बुध्यताम् नहीं । अतः स्कन्द का संकेत किसी निरुक्तभाष्य की ओर कदाचित् ही हो सकता है ।

सायण का ऋग्वेदभाष्य बहुत स्थलों में इस भाष्य की छायामात्र है। स्कान्द ऋग्भाष्य के हस्तलेख

स्कन्द के ऋग्वेदभाष्य के जो हस्तलेख अब तक मिले हैं, उनमें प्रथमा-

पतेन छन्दोज्ञानमनुपयुक्तमिति कस्यचिन्मतं निराकृतं भवति । ऋग्भाष्य पत्र १३ क ।

१—जो आर्षानुकमिए। शौनक के नाम से राजेन्द्रलाल मित्र ने प्रकाशित की थी, वह अर्वाचीन है । पड्गुरुशिष्य आदि प्रन्थकार जो श्लोक शौनकोक्क आर्षानुकमिए। से उद्भृत करते हैं, वे इस में नहीं मिलते ।

२— इस भाव का खरांडन जयतीर्थ करता है। उस का संकेत स्कन्द की ख्रोर ही प्रतीत होता है। उस का वचन यह है—

प्रक सम्पूर्ण मिलता है । द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पश्चमाष्टक के कुछ श्रंश ही हैं । चतुर्थाष्टक के अन्त में लिखा है कि ३२वें अध्याय पर स्कन्दस्वामी का भाष्य समाप्त हुआ । इस से इतना निश्चित होता है कि चतुर्थाष्टक तक तो स्कन्दभाष्य था ही । अगले पत्रों पर मगडल ६१७५।६॥ तक का भाष्यांश है । इस भाष्य के हस्तलेख त्रिवन्दरम, अञ्चार, और राजकीय पुस्तकालय मद्रास में हैं ।

पं॰ साम्वशिव शास्त्री के संस्करण का प्रथम सम्पुट अव तक प्रकाशित हुआ है। उस में सम्पादन के बहुत दोष हैं। उदाहरणार्थ पृ॰ ६१, ६४ और १३१ पर निरुक्त २ । ५॥ का एक प्रसिद्ध पाठ तीन प्रकार से छपा है। सम्पादक को वैदिक वाङ्मय का ज्ञान प्रतीत नहीं होता। इस भाष्य को यल्लपूर्वक सम्पादन करने की वड़ी आवश्यकता है।

## 

इस प्रनथ के पृ० ४ पर वेङ्कटमाधव के ऋग्माध्य का जो श्लोक उद्धृत किया गया है उस से हम जानते हैं, कि नारायण स्कन्दस्वामी का एक सहकारी था। नारायण के भाष्य का अवलोकन अभी तक में ने नहीं किया। पं० साम्बशिव शास्त्री के पास जो क चिह्न का हस्तलेख हैं, उस में सप्तमाष्टक पर भी कुछ भाष्यांश मिलता है। परन्तु पञ्चमाष्टक का केवल प्रथम अध्याय ही है। और षष्टाष्टक नहीं मिला। बहुत सम्भव है पांचवां और छटा अष्टक नारायण कृत भाष्य वाले हों।

डाक्टर राज का अनुमान है कि यह नारायण सामविवरणकार माधव भट्ट का पिता हो सकता है। <sup>१</sup> उन्हीं के विचार का अनुवाद पं० साम्बशिव शास्त्री के उपोद्धात में मिलता है—

१—बहुत लिखने पर भी उक्त महाशय का तत्सम्बन्धी लेख मुभे नहीं मिल सका | किसी न किसी कारण से वे इसे भेरे पास मेजने में अशक्त रहे हैं | परन्तु यह वात उन्होंने सन् १६२६ के दिसम्बर मास के अन्त में स्वयं मुभे कही थे | वह तब मौडल टाऊन में मेरे अतिथि थे |

स्कन्दस्वामिसहचरनारायणपिखतस्य सुतत्वेन सम्भावि-तस्य माधवपिडतस्य कृतौ सामवेदव्याख्यायाम् उपक्रमे— अश्रीगणपतये नमः ॐनमः सामवेदाय, इत्युक्तवा— रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रत्ये तमःस्पृशे । श्रजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नभः ॥

इति मंगलकरणदर्शनात् महाकविवाणभट्टस्यानुत्रहीता तत्परमाचार्यो वा सोऽयं माधवपंडितः प्रत्येतव्यः । सित चैवमदसी-यमेव सामवेद्व्याख्याप्रन्थगतं मंगलपद्यं स्वकीयकाद्म्वर्यामपि तद्नुप्रहस्मरण्कृते वाणभट्टेन तथैवान्दितं शक्यमभ्यृहितुम् । सामवेद्व्याख्याता प्रौढो माधवपण्डितः सर्वमान्यश्रीस्कन्दस्वामीयन्त्रस्माच्यगताम् —''एते सर्वे प्रयोगकाले स्वार्थं प्रतिपाद्यन्तः कर्मणोऽङ्गत्वं प्रतिपद्यन्ते'' इत्यादिवाक्यपद्यतिमित्र कस्यापि कवेः काव्यगतं 'रजोजुष'इत्यादिमंगलपद्यं स्वयन्थेऽन्दितवानिति कर्वातं न चोद्यमा, प्रन्थस्यापकर्षापत्तेः । स्रतः किस्त्वव्दीयसप्तम-शतकपूर्वार्धवर्तिनो वाणभट्टाद्वर्वाचीनस्य माधवपण्डितस्य जनकसहचरः स्कन्दस्वाम्याचार्यः ततः प्राक्षन एव शक्यः स्थापितुम् इति ।

इस का श्रमिप्राय यह है कि वाराभट्ट ने ही सामवेदभाष्यकार साधवभट्ट से श्रपनी कादम्बरी का मङ्गलश्लोक लिया है। श्रतः वारा से पुराना साधवभट्ट सम्भवतः स्कन्द के सहचर नारायण का पुत्र था।

सम्भव है यह अनुमान ठीक हो, परन्तु इस को पूर्णतया सिद्ध करने के लिये यभी प्रयत्नविशेष की व्यावश्यकता है | हां, इतना ग्रौर भी सत्य है कि माधवभद्द के सामवेदभाष्य की प्रस्तावना स्कन्दस्वामी के ऋग्वेदभाष्य की प्रस्तावना का स्वल्पभेद से रूपान्तर ही है । १

माधवभट्ट ग्रह्मत्त संचिप्त रूप से ग्रापना परिचय देता है। ग्रातः वह किस नारायण का पुत्र था, यह जानना कठिन है। माधव का लेख इतना ही है-

१ तुलना करो वैवर का वार्लिन का सूचीपत्र, पृ० १७, १८।

पञ्चाग्निना माधवेन श्रीनारायणस्तुना सवितुः परां भक्तिमालम्ब्य तत्प्रसादाद् भाष्यं कृतम्।

इस नारायण के अतिरिक्त तीन और नारायण हैं, जिनका नाम ऋग्वेद सम्बन्धी वाङ्मय में मिलता है । उनका उन्लेख आगे किया जाता है।

#### श्राध्वलायन श्रीतवृत्तिकार नारायण

यह नारायण नरिसंह का पुत्र और गर्गगोत्री था। इस ने भगवान् देवस्वामी के विस्तीर्ण भाष्य को देख कर अपनी इत्ति लिखी थी। ये वातें वह स्वयं अपनी इत्ति के प्रारम्भिक श्लोकों में लिखता है—

> श्राश्वलायनस्त्रस्य भाष्यं भगवता कृतम्। देवस्वामिसमाख्येन विस्तीर्णं सदनाकुलम् ॥३॥ तत्प्रसादान्मयेदानीं क्रियते वृत्तिरीदशी। नारायणेन गार्येण नरसिंहस्य स्तुना ॥४॥

यह नारायण कितना पुराना है, यह हम नहीं कह सकते । श्रीपाएडुरङ्ग वामन काणे ने प्रो॰ भएडारकर के आधार पर लिखा है कि यह नारायण त्रिकाएड मएडन में उद्भृत है । मुद्रित त्रिकाएड मएडन में इस नारायण या इस की मृति का नामोझेख भी हमें नहीं मिला । हां, उसकी टीका में तो नारायण उद्भृत है । परन्तु वह टीका बहुत नवीन है । वेलङ्कर महाराय का विचार है कि इस नारायण को बौधायन प्रयोगसार का कर्ता केशवस्वामी उद्भृत करता है । श्रोर यही नारायण अनेक श्रोतप्रयोगों का कर्ता है । हमारे विचार में ऐसा मानने के लिये अभी कोई प्रमाण नहीं है । अतः इस नारायण के काल के सम्बन्ध में अभी कुछ विशेषरूप से नहीं कहा जा सकता । हमारा अनुमान मात्र है कि यह नारायण गृह्यविवरणकार से पहले का होगा ।

१—History of Dharmasastra पु॰ २=१।

२—देखो, वेलङ्कर Descriptive catalogue of S. and P.

Mss. B. B. R. A. S. Vol. II. ए॰ २१= संख्या ६=६। ३—तथैव ए॰ १६= संख्या ४०=।

४ - तथैव पृ० १=३ संख्या ५७३।

#### श्राध्वलायन गृह्यविवरणकार नारायण

गृह्यविवरणकार नारायण श्रौतवृत्तिकार नारायण से भिन्न प्रतीत होता है। उसके विवरण का आरम्भिक श्लोक यह है—

त्राश्वलायनमाचार्यं प्रिणपत्य जगद्गुरुम् । देवस्वामिप्रसादेन क्रियते वृत्तिरीदशी॥

त्रर्थात् यह गृह्यवृत्ति भी देवस्वामी के भाष्य के श्राधार पर लिखी गई है ।

विवरण की समाप्ति पर ये दो श्लोक और मिलते हैं—
आश्वलायनगृह्यस्य भाष्यं भगवता कृतम् ।
देवस्वामिसमाख्येन विस्तीर्णं तत्प्रसादतः ॥
दिवाकरद्विजवर्यस्तुना नैध्ववेण वै ।
नारायणेन विप्रेण कृतेयं वृत्तिरीदशी ॥

ऋर्थात् दिवाकर शर्मा के पुत्र नारायण ने जो नैध्रुवगोत्री था, देवस्वामी के विस्तीर्ण भाष्य के अनुसार यह वृत्ति लिखी। पूर्वोद्शृत श्लोकों में इस प्रन्थ को वृत्ति लिखा गया है, परन्तु अध्यायों के अन्त में इसे विवरण कहा गया है। इन श्लोकों के देखें ने से यह भाव उत्पन्न होता है कि गृह्यविवरणकार नारायण श्लोतवृत्तिकार नारायण से अर्वाचीन है। उसके श्लोक श्लोतवृत्तिकार के श्लोंकों की छायामात्र हैं। यह उचित प्रतीत नहीं होता कि श्लोतवृत्तिकार गृह्यविवणकार का इन श्लोकों के लिखने में अनुकरण करे।

यह गृह्यविवरणकार नारायण संवत् १३२३ से पहले का है । रेगुदिश्चित जिसने पारस्करगृह्य पर अपनी कारिका लिखी है और जो उस कारिका के अन्त में अपनी तिथि ११८८ शके देता है, वह सीमन्तोन्नयन संस्कार के प्रसंग में लिखता है —

सीमन्तोन्नयनं कम न स्त्रीसंस्कार इष्यते ॥ १४ ॥ केचिच गर्भसंस्काराद्गर्भं गर्भं प्रयुक्षते ।

२—देखो, सूची India Office, part 1 पृ॰ ६ = । २—दयानन्द कोलज का हस्तलेख पत्र ६ ।

#### स्त्रीसंस्कारसमाख्यातादिति नारायगोऽव्रवीत् ॥१४।१२॥

अर्थात् कई अन्थकार प्रति गर्भ समय शीमन्तोन्नयन मानते हैं, वे इसको स्त्रीसंस्कार नहीं मानते, परन्तु नारायण इसे स्त्रीसंस्कार ही मानता है, और इसकी आवृत्ति प्रति गर्भ में नहीं मानता।

रेगु का संकेत इसी आश्वलायनगृह्यविवरणकार की ओर है। इसी की वृत्ति में १।१४।१॥ सूत्र पर निम्नलिखित वाक्य मिलते हैं—

इदं कर्म न प्रतिगर्भमावर्तते । स्त्रीसंस्कारत्वात् । न त्वयं गर्भसंस्कारः स्त्रीमन्तोन्नयनिमिति समाख्या बलात् । त्राधारस्य च संस्कृतत्वात् ।

यहीं से लेकर रेगु ने समाख्या शब्द का प्रयोग अपनी कारिका में किया है।

#### शांखायनगृह्यभाष्य का कर्ता नारायण

इसके भाष्य का नाम गृह्यप्रदीपक है । इसने श्रपना भाष्य संवत् १६२६ में बनाया था । यह वात इस के भाष्य से स्पष्ट है ।

इन तीनों नारायणों में से तीसरा तो बहुत अर्वाचीन है । नैध्रुव नारायण भी गार्ग्य नारायण का अनुकरण करता हुआ प्रतीत होता है । अतः इनमें से यदि किसी नारायण पर स्कन्द के सहकारी भाष्यकर्ता होने का सन्देह हो सकता है, तो वह श्रौतवृत्तिकार नारायण ही है । परन्तु अधिक सामग्री के अभाव में सुनिर्णीतरूप से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

#### ३--उद्गीथ (लगभग संवत् ६८७)

वेङ्कटमाधव के लेखानुसार स्कन्दस्वामी का तीसरा सहकारी उद्गीथ था। उद्गीथमाध्य का हस्तलेख सन् १६२६ में मुक्ते मिला था। परन्तु उद्गीथ का परिचय इस से पहले भी विद्वानों को था। सायण ऋग्भाष्य १०।४६।४॥ पर आर आत्मानन्द अपने अस्यवामीय स्क के भाष्य में इसका उक्लेख

करते हैं।

उद्गीयभाष्य का जो हस्तलेख हमें मिला है वह ऋग् १०।४।७॥ से लेकर १०।=३।४॥का भाष्य है। मध्य में भी कतिपय मन्त्रों का भाष्य लप्त है।

इस भाष्य में निम्नलिखित विशेषताएं मेंने त्रव तक देखी हैं---

(क) ऋग्वेद १०।६॥ के य्रान्त में सस्त्राणीस्तद्पसो सन्त्र को सकल पाठ में देकर उद्गीथ उसका भी भाष्य करता है। वह लिखता है—

#### अब्देवत्या वै खैलिक्येषा ।

परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि प्रस्तुत हस्तलेख में तीन चार त्रौर स्थानों पर मूल मन्त्रों का भी सकलपाठ मिलता है।

(ख) ऋग्वेद १०।२७।२४॥ के भाष्य में उद्गीय ने

#### मास्मैतादक् के सा। अस्मै। तादक्।

पद पढ़े हैं। दुर्ग का पदिवच्छेद निरु० ५ । १६॥ के व्याख्यान में उद्गीथ समान ही है। स्कन्द-महेश्वर का पाठ शाकल्यनुसारी है। परन्तु इसमें हमें सन्देह है।

- (ग) उद्गीथ पुराने भाष्यकारों का बहुत कम स्मरण करता है। केवल १०|४५|२॥ के भाष्य में इति केचित् कह कर किसी प्राचीन भाष्यकार की स्रोर संकेत करता है।
- (घ) उद्गीथ भाष्य भैक्समूलर सम्पादित ऋक्सायण भाष्य के शुद्ध करने में बड़ी सहायता देता है। जैसे, ऋ॰ १०।=।॥ पर भाष्य करते हुए उद्गीथ लिखता है—

ऋताय उदकार्थ भौमरसलत्त्रणस्योदकस्यादानार्थम् । मैक्समूलर सम्पादित सायण पाठ इस प्रकार है— ऋताय सोमरसलत्त्रणस्योदकस्यादानार्थम् ।

श्रव विचारणीय है कि जल भौमरसलत्त्रण तो हो सकता है, परन्तु सोमरसलत्त्रण नहीं । श्रतः सायणभाष्य का मैक्समूलर स्वीकृत पाठ शुद्ध हो जाना चाहिए । देवराज यज्वा भी निघरहुभाष्य १।३।१५॥ में उद्गीथ प्रदर्शित पाठ का ही समर्थन करता है । वस्तुतः सायण को भी यही पाठ श्रभीष्ट था १

१ - देखो स्कन्द-सहेश्वर निरुक्त भा० पृ०॥

इसी प्रकार ऋग्वेद सायण भाष्य १०।१५।११॥ में प्रयतानि का सुचि यर्थ मैंक्समूलर ने अपने संस्करण में माना है। क्षचि पाठ वस्तुतः अशुद्ध है। यहां पर शुचीनी चाहिए । उद्गीथ का पाठ ऐसा ही है और मैक्समूलर का C<sup>2</sup> कोश भी इसी शुद्ध पाठ का समर्थक है।

(ङ) सायरा भाष्य जहां जहां त्रुटित य्यथवा दूषित हो गया है, वहां उद्गीथ भाष्य की सहायता से पाठ जाने जा सकते हैं । जैसे ऋ० १०।१०।२॥ १०।१=।१४॥१०।२२।१३॥ इत्यादि में ।

सायण ऋग्भाष्य के मुम्बई संस्करण के सम्पादकों ने जहां स्वकल्पना स त्रुटित स्थानों की पूर्ति की है, वह भी उद्गीथभाष्य के पाठ से बहुत स्फुट हो जाती है। जैसे ऋ० १०।२०।६॥ का सारा सायण भाष्य इन्हीं सम्पादकों की कल्पना का फल है।

- (च, उद्गीथ निरुक्त १३।१३॥ के पाठ का द्यश ऋ० १०७१।४॥ के भाष्य में लिखता है।
- (छ) ऋ॰ १०।१६।१॥ में उद्गीथ बृहद्देवता का नाम स्मरण करता है। परन्तु १०।७६।१॥ के भाष्य में देवतानुकमणी के नाम से एक पाठ देता है, जो बृहद्देवता ७।१०६॥ का पाठ है। सम्भव है कि बृहद्देवता ने यह पाठ देवतानुक-मणी से लिया हो या उद्गीथ ही बृहद्देवता को देवतानुकमणी कह रहा हो।
- (ज) ऋ॰ १०।२०। के पश्चात् उद्गीथभाष्य में स्क्लों का एक नया विभाग है। हम नहीं कह सकते कि यह विभाग किस शाखा का था।
- (स) निरुक्त के भाष्यकार दुर्ग, श्रोर स्कन्द-महेश्वर तथा निघरह भाष्यकार देवराज श्रोर नैरुक्त ढंग का भाष्यकार वररुचि, ये सार निरुक्त को भाष्य श्रोर यास्क को भाष्यकार लिखते हैं। परन्तु उद्गीथ भी ऋ॰ १०।२०।२३॥ के व्याख्यान में भाष्ये लिख कर निरुक्त २।५॥ की पंक्ति उद्धृत करता है।

#### उद्गीथ का पूरा नाम आदि

अवार्य उद्गीय अपने भाष्य में अध्यायों की समाप्ति पर निम्नलिखित प्रकार का वाक्य पढ़ता है—

वनवासी विनिर्गताचार्यस्य उद्गीथस्य कृता ऋग्वेद्भाष्ये चतुष्पञ्चाशोऽध्यायः समाप्तः॥ यदि वनवासी पाठ को स्कन्द के वलभीविनिवासी पाठ का टूटा हुआ अंश माना जावे तो इस वाक्य का यह अर्थ होगा—

विनिर्गत त्रर्थात् कहीं वाहर से त्राकर वलभी में रहने वाले त्राचार्य उद्गीथ का भाष्य।

### उद्गीथ का भाष्यक्रम

उद्गीथ का भाष्य स्कन्दभाष्य के समान याज्ञिक पद्धत्यनुसार पूरे विस्तार से लिखा गया है। परन्तु सूक्तों के आरम्भ में स्कन्द के समान उद्गीथ आर्षानु-कमणी को उद्घत नहीं करता। वह तो ऋषि देवता सम्बन्धी ज्ञान अपनी संस्कृत में लिख कर ही संतुष्ट रहता है।

### **४ - हस्तामलक** (लगभग संवत् ७५७)

हस्तामलक शंकराचार्य के प्रसिद्ध चार शिष्यों में से एक था। कवीन्द्राचार्य के पुस्तक—भराखार के सूचीपत्र में उसे भी ऋग्वेद का भाष्यकार लिखा गया है। इसके ऋग्वेदभाष्य की सूचना अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। कहते हैं यह हस्तामलक प्रभाकरिमश्र का पुत्र था। परन्तु इस वात को सुसिद्ध करने के लिये अभी प्रवल प्रमाणों की आवश्यकता है। इसका काल संवत् ७५७ के समीप ही रखना पेड़गा।

कहते हैं हस्तामलक आश्वलायन शाखीय ब्राह्मण था, अतः सम्भव हो सकता है कि उसने ऋग्वेद का भाष्य रचा हो।

## ४ चेङ्कटमाधव ( लगभग संवत् ११००-१२०० )

(१) त्राचार्य सायरा (१३७२-१४४४ सं०) ऋ० १०। ५६। १॥ के भाष्य

१---गायकवाड प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला, संख्या १७, पृ० १।

२ -- देखो, जर्नल आफ ओरिएएटल रीसर्च मद्रास, सन् ११२६ पृ० ४६।

३ — देखो, महाराय चिन्तामणि का लेख The date of Sri Sankaracarya जर्नल आफ ओरिएएटल रीसर्च मदास, सन् १६२६ पृ० ३६-५६ ।

में लिखता है-

२६

माधवभट्टास्तु-वि हि सोतोरित्येषर्गिन्द्राएया वाक्यमिति मन्यन्ते ।

श्रथांत्—माधवभट्ट ऋ॰ १०।=६।१॥ को इन्द्राणी का वाक्य मानता है। इस से श्रागे इसी ऋचा पर सायण माधवभट्ट का भाष्य उद्धृत करता है। यह उद्धरण वेंद्वटमाधव के भाष्य में मिलता है। इस से निश्चित होता है कि वेद्वटमाधव सायण से पहले हो चुका था।

(२) निघराटु भाष्यकार देवराजयज्वा (सं० १३७० के निकट) सायरा का पूर्ववर्ती है। डा० स्वरूप का श्रीर मेरा है ऐसा ही मत है। इसके विपरीत डा० राज का मत है कि देवराज सायरा का उत्तरवर्ती है। डा० राज लिखता है  $\sqrt{2}$ —

"I find that some passages cited by Devaraja from Madhava are seen in Sayana....."

"Devaraja gives passages from Madhava which are not in Venkatamadhava, which are opposed to the explanations in Venkatamadhava, and which are seen verbatim in Sayana."

अर्थात्-देवराज ने माधव के नाम से जो प्रमाण दिए हैं, उन में से कई सायणभाष्य में अज्ञरशः मिलते हैं।

इस से त्रागे डा॰ राज ने देवराज से सात ऐसे प्रमाण दिए हैं, जो वेद्धटमाधवभाष्य में नहीं मिलते, परन्तु सायणभाष्य में ठीक वैसे ही मिलते हैं।

9—देखो, डा॰ स्वरूप के Indices and Appendices to the Nirukta 1929. १० ३१, ३२ | डा॰ स्वरूप ने वेङ्कटमाध्व का एक ही हस्तलेख देखा था | अधिक अन्थों को देखने से यह पाठ सायगोद्धृत पाठ से बहुत मिल जाता है |

२--- निरुत्त, preface, ए० २५-२७ ।

३ — वैदिक वाङमय का इतिहास भाग दितीय, १० ४५ |

Y-Proceedings, Fifth Indian Oriental Conference 90 228 1

### डा॰ राज की प्रतिज्ञा और तदर्थ दिए गए हेतुओं की परीक्ता

अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए डा॰ राज ने जो प्रमाण दिए हैं उन सब का आधार सत्यव्रत का संस्करण है। खेद से कहना पड़तां है कि सत्यव्रत का संस्करण अत्यन्त असन्तोषजनक है। सत्यव्रत के पास पर्याप्त सामग्री न थी। अतः उसके सम्पादित पाठों से किसी वात का निर्णय करना अपने को भ्रम में डालना है। हमारे पास देवराजकृत निष्णदुभाष्य के बहुत से भाग का एक पर्याप्त पुराना हस्तलेख है। वह कम से कम ४०० वर्ष पुराना होगा। इस अन्य का उस से अधिक पुराना हस्तलेख अभी तक मेरे देखने में नहीं आया। उसी के ध्यान पूर्वक देखने से सत्यव्रत के संस्करण की नितान्त अप्रामाणिकता सिद्ध होती है। देखिए, उसके मिलाने से हमारे कथन की सत्यता प्रमाणित होती है—

(क) मुद्रित निघराटुमा॰य २।४।=॥ के अनुसार ऋ० ४।६।=॥ का प्रमारा देकर देवराज लिखता है९—

### 'अथर्यों न स्तियः इव' इति माधवः।

ठीक यही पाठ सायगाभाष्य में मिलता है।

वेङ्कटमाधव का पाठ है--

### त्रथर्यस् स्त्रियः।

यह सत्य है कि यदि सत्यवत का निघरानुभाष्य का संस्करण देवराज का वास्तविक पाठ होता तो डा॰ राज का पत्त स्वीकार करना पड़ता, परन्तु उन अनेक कोशों को देखने से जिनके आधार पर पं॰ शुचिवत एम॰ ए॰ लाहौर में निघरानुभाष्य का नया संस्करण बना रहे हैं, मैं निश्चय से कह सकता हूं कि इस स्थान पर मुद्रित पाठ देवराज का पाठ नहीं है। हमारे अपने हस्तलेख तथा इरिडया आफिस के हस्तलेख E ४४६ में—

### श्रथर्य स्तिय इति माधवः।

यह पाठ है। यह पाठ ठीक वेंकटमाधव का पाठ है। देवराज ऋथर्यः पद में विसर्ग का लोप करता है।

१—डा॰ राज का लेख, Proceedings, Fifth I. O. C. पृ॰ २३० |

ग्रब डा॰ राज के दूसेर हेतु की परीचा होती है ।

् (ख) मुद्रित निघर्द्धभाष्य १।१४।१८॥ में ऋ॰ ६|६७।५४॥ का प्रमारा देकर देवराज लिखता है--

मांश्चत्वः। मन ज्ञाने। पदस्य न लोपाभावः पृषोदरादित्वात्। 'महीमे श्रस्य वृषनाम ग्रूषे मांश्चत्वे वा पृशने वा वधत्रे (ऋ० सं० ७,४,२१,४)"—इत्यत्र माधवस्य प्रथमभाष्यम्—'मही महती, इमे, श्रस्य सोमस्य, ग्रूषे सुखकरे भवतः। ये च कर्मणी मांश्चत्वे। श्रश्चनामैतत्। मन्न चरतीति। श्रश्चैः क्रियमाणे युद्धे वाहुयुद्धे, वधत्रे शत्रूणां हिंसनशीले भवतः। सोऽयं श्रस्वापयच्छुत्रून्त्स्नेहयच। स्नेहनं प्रद्रावणम्। श्रथ प्रत्यच्छतः।

यह सत्य है कि यहां का मन्त्र भाष्य सायराभाष्य से बहुत मिलता है। परन्तु यह भी सत्य है कि मुद्रित पाठ देवराज का पाठ नहीं है। देखिए, हमारे हस्तलेख में देवराज का कैसा पाठ है।

मांश्चत्वः। मन ज्ञाने किए। चतिर्गितिकर्मा। इण्शीङ्भ्यां विज्ञिति वन् प्रत्ययो वाहुलकाद्भवति। मन्यमानो ऽश्वपालस्येगितं गछिति मांश्चत्वः। समासे पूर्वपदस्यन-लोपाभावः। पृषोदरादित्वात्। महीमे श्रस्य वृषनाम शूषे मांश्चत्वे वा पृशने वा वधत्रे— इत्यत्र माधवस्य प्रथमभाष्यम्। महती इमे श्रस्य सोमस्य सुखकरे वर्षणनमने शराणां वर्षणं शत्रूणां नमनमञ्चेः कियमाणे युद्धे वाहुयुद्धे शत्रूणां हिंसनशीले ये भवतः सोयमस्वापयच्छत्रून् स्नेहयच। स्नेहणं प्रद्रावणं। श्रथ प्रत्यत्तः।

लेखकप्रमाद से जो अग्रुद्धियां इस पाठ में प्रविष्ट हो गई हैं, उनको शोध कर देखने से मुद्रित पाठ से यह पाठ वड़ा उत्कृष्ट प्रतीत होता है। सत्यव्रत के पाठ में पहले तो दो पंक्ति का पाठ ही लुप्त है और त्राग मन्त्रभाष्य सायग के त्रानुकूल वनाया गया है। स्पष्ट ज्ञात होता है कि सत्यव्रत ने निघग्रुभाष्य के

१—यह पाठ अन्तिम प्रूफ में पं० शुचिन्नत के इिएडया आफिस के दो अन्य कोशों से भी शोधा गया है।

जो दो पूर्ण वा त्रुटित हस्तलेख वर्ते हैं, उनमें से पूर्णकोश में किसी ऐसे शोधक का हाथ है जिसके पास माधवसायण का भाष्य था। वेङ्कटमाधव के भाष्य से त्र्यपरिचित होने के कारण त्र्यथवा त्र्यपने मूल के बहुधा त्रुटित होने के कारण से उसने कई स्थलों पर माधव का नाम देखकर सायण-माधव का भाष्य समाविष्ट कर दिया है। त्र्यव हमारे कोशानुसारी देवराज के पाठ से वेङ्कटमाधव के पाठ की तुलना की जिए। वेङ्कटमाधव का पाठ मैंने त्र्यपने पुस्तकालय के मूल कोश से, पज्ञाव यूनिवार्सिटी के मूल कोश से तथा मदास के कोश की प्रति से शोधकर लिया है।

### ऋ० हाहजारधा पर वें० माधव का भाष्य

महीमे अस्य—महती इमे अस्य सोमस्य सुखकरे वर्षणनमने शराणां वर्षणं शत्रूणां नमनं अश्वैः क्रियमाणे युद्धे । अपि वास्पर्शन-साध्ये वाहुशुद्धे । शत्रूणां हिंसनशीले ये भवतः । सोयमस्वापयच्छत्रून् स्नेहयच । स्नेहणं प्राद्ववणम् । अथ प्रत्यत्तः ।

यह पाठ देवराज के पाठ से आश्चर्यजनक रीति से मिलता है। और यदि देवराज-कृतभाष्य और वेङ्कटमाधवकृतभाष्य सुसम्पादित हो जाएं तो एक दो स्थलों का स्वल्पभेद भी न रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि देवराज इन स्थलों पर वेङ्कटमाधव के भाष्य को ही उद्धृत करता है।

डा॰ राज के दिए हुए दूसरे हेतुओं की भी यही अवस्था है। विस्तरभय से उन सबकी विवेचना यहां नहीं की गई। देवराज के शोधित अन्थ का माधव के नाम से उद्धृत हुआ हुआ जो पाठ वेद्धटमाधव के इस भाष्य में नहीं मिलता वह वेद्धटमाधव के दूसरे भाष्य में मिल जाता है। इसका उद्धेख आगे किया जाएगा। इतने लेख से यह निर्णात होता है कि डा॰ राज की प्रतिज्ञा सत्य-हेतु-रहित होने से निराधार है। अतः देवराज सायगा का पूर्ववर्ता ही है।

### देवराज वेङ्कटमाधव को उद्धृत करता है

देवराज अपने निघराटुभाष्य के उपोद्धात में लिखता है-

### विरचितानि वेदभाष्याणि निरीच्य क्रियते।

यहां अनेक वेदभाष्यकारों के अतिरिक्त देवराज वेङ्कटतनय माधव का स्मरण करता है | इससे सिद्ध होता है कि वेङ्कटमाधव संवत् १३७० से पहले का है |

(३) केशवस्वामी [संवत् १३०० से पहले का] अपने नानार्थार्णवसंचिप भाग १, पृ० = पर लिखता है—

### द्वयोस्त्वश्वे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्यृत्तु भूरिशः। माधवाचार्यसूरिश्च को श्रद्येत्यृचि भाषते॥

त्रधात् दोनों लिङ्गों में गौ शब्द का घोड़ा अर्थ है। इसी प्रकार अनेक ऋचाओं में स्कन्दस्वामी ने घोड़ा अर्थ किया है और विद्वान् माधवाचार्य ऋ॰ ११=४११६॥ में यही अर्थ करता है।

ऋ १ | दश १ ६ | पर वेंकटमाधव के भाष्य में गौ शब्द का घोड़ा ही अर्थ किया गया है । अत: वेंकटमाधव सं० १३०० से पहले का है ।

(४) सायण का समकालीन वेदान्तदेशिक श्रियनी न्यायपरिशुद्धि द्वितीय आहिक पृ० =० पर वेदाचार्य को उद्धृत करता है। यह वेदाचार्य अपरनाम लच्मण सुदर्शनमीमांसा का कर्ता है। वेदाचार्य का काल संवत् १३००से कुछ पहले का है। वह वल्लाल-नामक राजा का समकालीन था। वह सुदर्शनमीमांसा पृ० १२ पर लिखता है—माधवीयनामानुक्रमण्याम्—

### चक्रश्चाकः पविनेमिः पृथक् चक्रस्य वाचकाः।

१ — सर्वदर्शनसंग्रह ४ । २०४॥ में माधव वेङ्कटनाथ को उद्धृत करता है ।

२—डा. राज सितम्बर १, सन् १६३० के अपने पत्र में मुक्ते लिखते हैं—
The Vedantacharya who wrote the Sudarsanamimansa is not the famous Vedantacharya of the
13th Certury. He must be another.

अर्थात् प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य सुदर्शनमीमांसा का कर्ता नहीं है । सुदर्शन-मीमांसा का कर्ता कोई दूसरा वेदान्ताचार्य होगा। वस्तुतः सुदर्शनमीमांसा का कर्ता वेदाचार्य है। प्रतीत होता है डा. राज को पूर्ण मुद्रित यन्थ प्राप्त नहीं हुआ। उसमें स्पष्ट लिखा है कि वेदाचार्य अपरनाम लद्मगण इसका कर्ता है ।

# वही पुनः पृ॰ २२ पर तिखता है— माधवीयाख्यातानुक्रमएयाम्— विवक्ति सिषक्ति द्विषक्ति ।

ये प्रमाण संभवतः वेंकटमाधव से ही दिए गए हैं । इनसे भी यही सिद्ध होता है कि वेंकटमाधव सं० १३०० से पहले का है ।

### वेङ्करमाधव खयं अपना काल वताता है

(২) ऋग्वेद के अष्टमाष्टक के तृतीयाध्याय की समाप्ति पर वेंकटमाधव लिखता है—

### एकोनषष्ठमध्यायं व्याकरोदिति माधवः। जगतामेकवीरस्य विषये निवसत्सुखम्॥

अर्थात् एकवीर महाराज के राज्य में सुख से रहते हुए माधव ने ५६वें अध्याय का भाष्य किया। इसी प्रकार ६०वें अध्याय के अंत में वह लिखता है कि वह चोल देश निवासी था।

चोलों की राजवंशाविलयां देखने से पता चलता है कि निम्नलिखित राजाओं का नाम वीर था। उनका काल भी साथ ही दिया जाता है।

१-वीर राजेन्द्र सन् १०६२-१०७०

२—वीर चोल ,, १०७५-१०५५

३ — वीर चोल , ११३५-११४६

४—वीर चोल , ११=३-१२०६

५-वीर राजेन्द्र ,, १२०७-१२५५

ऋतः वेंकटमाधव यदि स्रंतिम राजा वीर राजेन्द्र के काल में भी हो तो वह विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में हुआ होगा। श्रीर यदि वह किसी पहले वीर राजा के काल में था तो उसका काल इस से पूर्व का हो जायगा।

(६) पं॰ साम्बशिव शास्त्री ने स्कन्द और माधवभाष्य की भूमिका पृ॰ ६ पर एक प्रथा का वर्णन किया है । तदनुसार कौशिकगोत्रीत्पन्न सेतलूर कुलस्थ १ - देखो, Quarterly Journl of the Mythic Society, Vol. xxi

No. 1. July 1930, go γγ-γε !

एक देख्वटमाध्याचे आचाचे रामानुज का शिष्य था । देवमाध्यकार देकटमाध्य वह नहीं हो सकता । देंकटमाध्य के देवमाध्य में दैश्याय संग्रहण की राज्य नहीं है ]

#### डाक्टर स्वरूप का मत

वेंकट मायव के काल के विकास में डा॰ तक्या ने जिला हैं —

In my opinion is will not be far from truth to assign Madhava son of Venkata, about the tenth century A.D.

अर्थात् वेकटमायव का काल ईष्टा की दराम रातावदी के समीर है। सकता है!

यहीं मत डा॰ राज का है। उनके राज्य ये हैंरे—

The is earlier than Sayana and may have lived about the tenth or ninth century of the Christian Era.

सन्भव है इन महादुनावों का मत श्रीक हो, परन्तु मेरा अभी नक इतता ही विश्वास है कि वेंकटमाध्य इंसा की १२ वीं राताच्यों अथवा उस में पहते का है। कितना पहले का, यह अभी नहीं कहा जा सकता। यहां बात मैंने अन्यत्र भी तिर्की थी। उहां यदि पूर्वीदृष्टत नामार्थीपीय के कर्ती केंग्रवस्तामी का काल संबद्ध १३०० से बहुत पहले बता जाए, तो वेंकटमायव का काल भी सुनिश्चित आयार पर इन्नु और पहले का हो जायना। केंग्रवस्तामी किसी इन्ते नह का समझातीन था। इस नाम के दो राजा हो चुके हैं। इसने अभी नक इस नाम के उत्तरवर्ती राजा का ही प्रहरा किया है।

पं॰ साम्बद्धिव शास्त्री ने ब्यदनी भूमिका के पृ॰ ७ पर १०६०-११६० सन्दर्भता ही वेंकटमाथव का कास साना है।

### दुर्गाचार्य और वेङ्कटमाधव

बा लक्स का मत है कि दुर्ग समय और देवराज का सध्यवती है।

<sup>1-</sup>Indices and Appendices, Nirukta, Preface, P. 841

२—Proceedings, Fifth I. O. C. হ০ বধর।

<sup>?—</sup>Proceedings and Transactions of the Fifth A. I. O. C. Summaries of Papers, p. 7.

इसके विपरीत हमने अपने इतिहास के इसी भाग के पृ० ६-१४ तक यह बताया है कि देवराज स्कन्द-महेश्वर से परिचित था । और स्कन्द-महेश्वर अपनी टीका के आरम्भ में दुर्ग का स्मरण करते हैं, अतः दुर्ग देवराज से पहले का है। यहीं नहीं दुर्ग उद्गीथ आदि से भी पहले का है, ऐसा भी हम वहीं दिखा चुके हैं।

श्रव डा॰ स्वरूप का विचार है कि वेंकटमाधव के एक श्लोक को दुर्गाचार्य उद्भृत करता है। निरुक्त १। १॥ की व्याख्या में दुर्ग लिखता है—

तथा बोक्तम्-

शब्देनोच्चरितेनेह येन द्रव्यं प्रतीयते। तदचरविधौ युक्तं नामेत्याहुर्मनीषिणः। इति

पुनश्चोक्तम्—

श्रष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तयः। तन्नाम कवयः प्राहुर्भेदे वचनिलंगयोः॥ निर्देशः कर्म करणं प्रदानमपकर्षणम्। स्वाम्यर्थोऽथाधिकरणं विभक्तयर्थाः प्रकीर्तिताः॥इति॥

इसी प्रकार के श्लोक वेंकटमाधव अपने भाष्य के द्वितीय अष्टक के प्रथमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाओं में लिखता है—

शब्दैरुचिरितैर्द्रव्यं यैरिह प्रतिपद्यते ।
तन्नाम कवयः प्राहुरित्रवायुस्तथाश्विनौ ॥
श्रष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तयः ।
तन्नाम कवयः प्राहुर्तिंगसंख्यासमन्वितम् ॥
निर्देशः कर्म करणं प्रदानमपकर्षणम् ।
स्वास्यर्थोऽथाधिकरणं विभक्तयर्थाः प्रकीर्तिताः ॥

डा॰ खरूप की सम्मति में पहले दो श्लोक तो वेङ्करमाधव ने बृहद्देवता के आश्रय से बनाए हैं, परन्तु तीसरा उसकी अपनी कृति है। उनका हेतु यह है कि दुर्ग पुनश्चोक्तम् और इति लिखकर स्पष्ट बताता है कि ये श्लोक उसने कहीं से लिए हैं। श्लोर क्योंकि ये वेङ्करमाधव के भाष्य में निलते हैं इसलिए दुर्ग ने इन श्लोकों को वहीं से लिया है।

हमारे विचार में यह वात ऐसे नहीं है। पहले दो श्लोकों का दुर्गस्तीकृत-पाठ ठीक वृहद्देवता से मिलता है। वेङ्कटमाधव का पाठ इससे पर्याप्त भिन्न है। यतः दुर्ग इन दोनों श्लोकों को वृहद्देवता से ले रहा है, वेङ्कटमाधव के भाष्य से नहीं। इसी प्रकार दुर्ग के उद्धरण की शैली से प्रतीत होता है कि य्यन्तिम दोनों श्लोक भी उसने एक ही स्थान से लिए हैं। वह स्थान वृहद्देवता के व्यतिरिक्त त्यौर कोई नहीं। ब्याजकल के वृहद्देवता से निर्देशः श्लोक लुप्त हो गया है। व्योर वेङ्कटमाधव भी पहले दोनों श्लोकों को वृहद्देवता से कुछ बदल कर तथा तीसरे को याथातथ्य उद्युत करता है।

श्रथवा ऐसा भी हो सकता है कि दुर्ग श्रीर वेङ्कटमाधव इन श्लोकों को निरुक्तवार्तिक से ले रहे हैं । बृहद्देवता श्रीर निरुक्तवार्तिक के श्रानेक श्लोक परस्पर मिलते हैं । यह निरुक्तवार्तिक क्या था, इसका वर्णन निरुक्त का इतिहास लिखने क समय किया जायगा।

### याजुषभाष्यकार महीधर श्रौर वे० माधव

डां व्हिप का लेख है-

Mahidhara, the commentator of the Sukla Yajur Veda, who belonged to c. 1100 A. D., mentions a predecessor Madhava by name. This predecessor of Mahidhara is probably to be identified with Madhava, son of Venkata.

त्रार्थात् लगभग ११वीं शताब्दी ईसा का शुक्क-यजुर्वेद-भाष्यकार महीधर त्र्यपने पूर्वज एक माधव को स्मरण करता है। यह माधव सम्भवतः वे० माधव होगा।

यह सत्य है कि महीधर यजु॰ १३ | ४५ ॥ के भाष्य में एक माधव का प्रमाण देता है परन्तु वह माधव सायण है अन्य नहीं । इसका विस्तृत उन्नेख महीधर के वर्णन में आगे किया जायगा ।

### वे०माधव का कुल, ग्रामादि

अपने ऋग्वेदभाष्य के प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो श्लोक वे० मा० ने दिए हैं, उनसे उसके कुल आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित वार्तों का ज्ञान होता है — पितामह = माधव

पिता = वेङ्कटार्य

मातामह = भवगोल

माता = सुन्दरी

स्वगोत्र = कौशिक

मातृगोत्र = वासिष्ट

**ग्रनुज** = सङ्कर्षण

पुत्र = वेङ्कट श्रौर गोविन्द

निवास = दित्तिणापथ में चोल देश। कावेरी के

दिचारा किनारे पर गोमान ग्राम । १

समकालीन राजा = एकवीर

### क्या वेङ्कटमाधव नाम के दो भाष्यकार थे

देवराजयज्वा ने वे॰माधव के नाम से जो अनेक प्रमाण अपने निघरटु-भाष्य में दिए हैं, वे सब वे॰माधव के प्रस्तुत भाष्य में नहीं मिलते । डा॰ राज के पास

### १-देखो, पंo साम्वशिव शास्त्री की भूमिका ए० ७, ८।

दिचिर्णापथ का प्रसिद्ध ऋर्थ दिचिर्ण देश है | वे० माधव निम्नलिखित क्षेक में ऋपने दिचर्णापथ वासी होने का कथन करता है—

### श्रध्यायमष्टमं चांशं व्याख्यदार्येषु कश्चन। दक्तिणापथमाश्रित्य वर्तमानेषु माधवः॥

अष्टमाष्टक दूसरा अध्याय ॥

त्र्यर्थात्—दिच्चिण देश में रहने वाले आर्यों में से किसी माधव ने आठवें अध्याय का व्याख्यान किया।

डा० खरूप को इस श्लोक के सममने में भूल हुई है, उनका अर्थ है --

Madhava follows the southern method in his explanation. Nirukta, Indices, Introduction p. 56.

अर्थात् — अपनी व्याख्या में माधव दाचिगात्य विधि का अनुसरण करतां है। नि:सन्देह वेदार्थ की कोई दाचिगात्य विधिविशेष नहीं थी। ऋग्वेद के प्रथमाष्टक के एक भाष्य का एक हस्तलेख है । वह भाष्य भी वेंकटमाधव प्रयाति है । उसका कर्ता भी गोमान प्राम का वाली है । डा॰ राज सन् १६२= के अन्त में जब लाहीर आए थे, तब उन से लेकर मैंने इस भाष्य का सरसरी तौर पर अध्ययन किया था। डा॰ राज का मत है कि यह कोई दूसरा वेंकटमाधव है और देवराज तथा वेदार्चाय ने जो माधवीयानुकमर्गा-पाठ उद्युत किए हैं, वे इसी वेंकटमाधव के हैं । हमारा ऐसा अनुमान नहीं है ।

### सम्भवतः एक ही वे० माधव ने दो ऋग्वेदभाष्य रचे

देवराजयज्वा का जो एक लम्बा प्रमाण हम पृ० २= पर उद्धृत कर चुके हैं, वह ध्यान देने योग्य है | देवराज लिखता है—

### ···इत्यत्र माधवस्य प्रथमभाष्यम् ।१।१४।१८॥

श्रधीत — इस मन्त्र पर माधव का प्रथमभाष्य उद्भृत किया जाता है। देवराज के शब्द श्रांत स्पष्ट हैं। वे किसी दूसरी कल्पना का स्थान नहीं छोड़ते। उन से यह भाव प्रकट होता है कि देवराज की दृष्टि में एक ही माधव ने दो भाष्य रचे थे। उन दोनों में से प्रस्तुत भाष्य पहले रचा गया था। इसी में देवराजोद्भृत यह प्रमाण मिल जाता है। इस के रचने के पश्चात् माधव ने दूसरा विस्तृत भाष्य रचा। देवराज श्रोर वेदाचार्य से उद्भृत की हुई माधवीया-नुकमिण्यों के प्रमाण इसी द्वितीय भाष्य में मिलने चाहिएं। डा० राज के हस्तलेख में ये श्रमुकमिण्यां नहीं हैं। इस द्वितीय भाष्य के श्रम्य हस्तलेखों में ये हो सकती हैं। मैसूर राजकीय पुस्तकालय में प्रथमाष्टक के श्रुटितांश पर जो वेंकटमाधव के प्रथमभाष्य का हस्तलेख है, उसमें भी वे कारिकाएं नहीं हैं जो प्रथमभाष्य के दूसरे हस्तलेखों में मिलती हैं।

देवराजयज्वा के उपोद्धात से यही निश्चित होता है कि वह वेंकटमाधव के उस भाष्य का कथन करता है, जिस में देवराज की उद्भृत की हुई अनुक्रम-िएयों का मूल है । और इसी यन्थ से वह माधव के नाम से अधिकांश प्रमाण देता है। कहीं कहीं उस ने प्रथमभाष्य भी वर्ता है। प्रस्तुत स्थान में तो उस ने प्रथमभाष्य शब्द का प्रयोग कर के सारे सन्देह का निवारण कर दिया है। देवराज यज्वा का वेदभाष्यकार माधवदेव सामवेद विवरणकार माधव प्रतीत होता है ।

### वे० माधव के प्रथम भाष्य के हस्तलेख

- १- त्रिवन्द्रम, राजकीय पुस्तकालयस्थ । प्रथमाष्ट्रक प्रथमाध्याय पर्यन्त ।
- २--पं॰ साम्बशिव शास्त्री द्वारा नारायरणन् नीलकराठन्नम्पूरि से प्राप्त ।
- ३ मद्रास, राजकीय प्राच्य पुस्तकालयस्थ । इसी की देवनागरी प्रति लाहौर में है । इसमें चतुर्थाष्टक नहीं है, अन्यत्र भी कहीं कहीं त्रुटित है ।
- ४ त्रिवन्द्रम, राजकीय पुस्तकालयस्थ । श्री सुब्रह्मएयन्विलयराज से प्राप्त । त्र्यन्तिम चार त्रष्टक ।
- ५—मैसूर राजकीय पुस्तकालयस्थ । प्रथमाष्टक के तृतीयाध्याय के मध्य से प्रथमाष्टक की समाप्ति तक ।

इसी की प्रति दयानन्द कालेज के पुस्तकालय में है। पं० साम्बशिव शास्त्री को मैं ने यही प्रन्थ भेजा था।

- ६ त्रिवन्द्रम पुस्तकालयस्थ । श्री ब्रह्मदत्तन् नम्पूरि से प्राप्त । प्रथम श्रीर द्वितीयाष्टक सम्पूर्ण ।
- ७—लाहौर, पज्जाव यूनिवर्सिटी पुस्तकालयस्थ । प्रायः समग्र । इस में चतुर्थाष्टक विद्यमान है ।
- ्र—लाहौर, दयानन्द कालेज लालचन्द पुस्तकालयस्य । प्रायः समग्र । इस में भी चतुर्थाष्टक विद्यमान है ।
- ६, १० डा॰ राज के मलयालम में दो ग्रन्थ । एक में पूर्व श्रीर दूसरे
   में उत्तर श्रष्टकों का भाष्य है ।

इस से स्पष्ट है कि लाहौर के हस्तलेखों को छोड़ कर शेष सब प्रायः अपूर्ण हैं। फिर भी इतने प्रन्थों की सहायता से इस भाष्य का विश्वस्त संस्करण निकाला जा सकता है। मेरे मित्र डा॰ स्वरूप इस भाष्य के सम्पादन में कृत-सङ्कल्प हैं।

### वे० माधव के प्रथमभाष्य की विशेषताएं

(१) यह भाष्य भी याज्ञिकपद्धत्यनुसारी है। स्कन्दादिवत् यह विस्तृत

मधोरग्ने वपद्कृति ॥ ऋ० १।१४।८॥

प्रथमभाष्य—ये यष्टन्याः । ये चेड्याः । मनुष्या वा ईडेन्याः पितरो नमस्या देवा यिज्ञया इति त्राह्मणम् । वे तव जिह्नया सोमस्य वपद्कृतं हुतं पिवन्तु ॥

दस्ना युवाकवः सुता नासत्या चुक्कवर्हिषः । श्रायातं रुद्रवर्तनी ॥ ऋ०१।३।३॥

प्रथमभाष्य—दर्शनीयौ युष्मत्पानकामाः सोमाः । सत्यावेव नास-त्यावित्यौर्णवाभः । सत्यस्य प्रणेतारावित्याग्रायणः । वृक्कविद्याः सोमाः स्तरणार्थं छिन्नविद्याः । आगच्छतं युद्धे घोरगमनमागौ ॥

मन्त्र के मूल पदों का भाष्य में अखलप समावेश किया गया है। जहां पद अति सरल है और अर्थ का अनायास द्योतक है, वहां पर तो वह लिख दिया गया है।

अपने भाष्य के संत्तेप के विषय में वे॰ माधव स्वयं गर्व पूर्वक लिखता है—

### वर्जयन् शब्दविस्तरम् <sup>3</sup> शब्दैः कतिपयैरिति।<sup>3</sup>

त्रर्थात्—इस भाष्य में शब्दविस्तर नहीं है श्रौर स्वल्प शब्दों में ही सारा ऋर्थ कहा गया है।

(२) वेङ्कटमाधव ने ब्राह्मण प्रन्थों के ग्रभ्यास में श्रसाधारण यह किया था, यह उस के भाष्य से वहुत स्पष्ट है। उस का मत भी है कि ब्राह्मण प्रन्थों

<sup>9 —</sup> शतपथ १।४।२।३॥ **इंडेन्याः** के स्थान में पं० साम्बशिव शास्त्री **डेन्याः** पाठ मानता है। यह उन की भूल है।

२--निरुक्त ६।१३॥

३—देखो, डा॰ स्वरूप Indices and Appendices to the Nirukta. १० ७०।

के जाने विना वेदार्थ का सममना कठिन है-

श्रस्माभिस्तिवह मन्ताणामर्थः प्रत्येकमुच्यते ।

ये ऽज्ञाता ये च सन्दिग्धास्तेषां वृद्धेषु निर्णयः ॥६॥
संहितायास्तुरीयांशं विज्ञानन्त्यधुनातनाः ।
निरुक्तव्याकरणयोरासीद्येषां परिश्रमः ॥६॥
श्रथ्य ये ब्राह्मणार्थानां विवेक्षारः कृतश्रमाः ।
शब्दरीतिं विज्ञानन्ति ते सर्वं कथयन्त्यिष ॥१०॥
ताएडके शाट्यायनके श्रमः शतपथे ऽिष च ।
कौषीतके काठके च स्याद्यस्येह स पिएडतः ॥११॥
ऐतरेयकमस्माकं पैष्पलादमथर्वणाम् ।
ततीयं तित्तिरिप्रोक्षं जानन् वृद्ध इहोच्यते ॥१२॥
न भाह्मवकमस्माभिस्तथा मैत्रायणीयकम् ।
ब्राह्मणं चरकाणां च श्रुतं मन्त्रोपवृंहणम् ॥१३॥१
श्रथीत् इस भाष्य में हम ने प्रत्येक मन्त्र का श्रथं कहा है । जिन
मन्त्रों का श्रथं श्रज्ञात वा सन्दिग्ध है, उन का वृद्धों = ब्राह्मण्यन्य जानने वालों में निर्णय होता है ।

श्राधुनिक विद्वान् जिन का निरुक्त श्रीर व्याकरण में परिश्रम है, वे श्राक्संहिता का केवल चतुर्थाश जानते हैं।

श्रीर जो ब्राह्मगार्थों के जानने वाले श्रीर उन में श्रम किए हुए हैं, वे शब्दरीति को जानते हैं श्रीर संहिता का सारा अर्थ कहते हैं।

ताराड्य, शाट्यायन, शतपथ, कौषीतिक श्रीर काठक ब्राह्मणों में जिस का श्रम है, वह इस लोक में परिडत कहा जाता है।

हमारा ब्राह्मण ऐतरेय, त्राथर्वणों का पैप्पलाद, तीसरा तैत्तिरीय, इन को जो जानता है, वह बृद्ध कहाता है। हम ने भाक्षिव, मैत्रायणीय, त्रीर चरकों का मन्त्रोपबृंहण करने वाले ब्राह्मण नहीं सुने।

इस से प्रतीत होता है कि वेङ्कटमाधव ने १-ऐतरेय, र-कौषीतिक,

१ - श्रष्टमाष्टक, प्रथमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाएं।

३-शतपथ, ४-तैत्तिरीय, ५-कठ, ६-ताएड्य, ७-शाट्यायन और ६-पैप्पलाद (गोपथ ?) ब्राह्मणों में अभ्यास किया हुआ था। भाक्षिव, मैत्रायणीय और चरकब्राह्मण उसे नहीं मिल सके। इन सब में से इस प्रथमभाष्य में शाट्या-यन ब्राह्मण बहुत उद्भृत है। यह ध्यान रखना चाहिए कि शाट्यायन ब्राह्मण के ये पाठ जैमिनीय ब्राह्मण से बहुत मिलते हैं।

(३) इनके श्रितिरिक्त वे॰ माधव के भाष्य में कात्यायन, कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी, जैमिनिकृत निदानस्त्र, निघराटु, निरुक्त, शौनक, श्रौर वृहद्देवता बहुत उद्धृत हैं। श्रमेक स्थानों पर निरुक्त का पाठ विना निरुक्त या यास्क का नाम स्मरणा किए दिया गया है। वे॰ माधव निरुक्त के लघुपाठ को ही प्रायः उद्धृत करता है।

बृहद्देवता को भी वे॰ माधव बहुत उद्धृत करता है। उसका पाठ मैक-डानल की A शाखा के प्रायः अनुकूल है। बृहद्देवता का जो 'पाठ वे॰ माधव ने लिखा है, वह कई स्थानों पर मैकडानल के पाठ से अधिक अच्छा है। यथा--

मैकडानल का पाठ

एकादशी प्रथमा च मारुतस्तृच उत्तरः। समागच्छन् मरुद्भिस्तु चरन् व्योम्नि शतकतुः॥४६॥ दृष्ट्वा तुष्टाव तानिन्द्रस्ते चेन्द्रमृषयोऽब्रुवन्।

श्रथीत—एकादशी श्रीर प्रथमा ऋचा भी (इन्द्र की हैं।) श्रगला तृच (ऋ॰ १।१६५।१३-१५॥) महतों का है। शतकतु = इन्द्र श्राकाश में विचरता हुश्रा महतों से मिला। उन्हें देख कर इन्द्र ने उन की स्तुति की। श्रीर वे ऋषि इन्द्र से बोले।

ऋग्वेद १।१६ ॥ श्रादि स्क्लों का ऋषि श्रगस्त्य है, मरुत नहीं। मैकडानल के पाठ के श्रनुसार मरुत ऋषि थे। यह बात श्रसङ्गत है। इस स्थान पर बृहद्देवता का जो पाठ वेङ्कटमाधव देता है, वह वड़ा प्रशस्य है—

१—चरक ब्राह्मण का अस्तित्व वे० माधव को स्कन्दादिभाष्य से ज्ञात ही धा । ऋ० १ १ ९०। १ १॥ के भाष्य में स्कन्द चरक ब्रा० उद्धृत करता है, परन्तु वे० माधव कोई अन्य ब्रा० लिखता है ।

द्दष्ट्वा तुष्टाव तानिन्द्रस्ते चैनं मरुतोऽब्रुवन् । अर्थात—उन मरुतों को देख कर इन्द्र ने उन की स्तुति की और वे मरुत् इन्द्र से बोले।

इसी प्रकार अन्यत्र भी कई स्थलों पर वे॰ माधव का दिया हुआ वृहदे-वता का पाठ मैकडानलस्वीकृतपाठ से अधिक युक्त है।

(४) अष्टक, अध्याय, वर्ग, मराडल, स्क्ल और मन्त्रों के विषय में वेङ्कट-माधव का विचार देखने योग्य है। अतः वह आगे लिखा जाता है—

त्रर्थात् — त्रप्टक, त्रध्याय (स्क्ल, वर्ग त्र्यादि) का विभाग पुराने ऋषियों ने संहिता के स्थानों के जानने के लिए किया है । ऐसा हम मानते हैं।

वर्गों का विभाग भी आर्ष ही है, ऐसा निश्चय है । ब्राह्मणों में वर्ग आदि शब्द देखे जाते हैं।

मेंने ऋचात्रों की गराना १०४०२ की है । इन में द्विपदा सम्मिलित हैं। जब द्विपदा पृथक् गिनी जावें, तो १०४=० होती हैं।

१०४८० ऋचा श्रौर एक पाद ऐसा जो (श्रनुवाकानुक्रमणी श्रौर चरणव्यूह श्रादि में) पाठ है, वह युक्त नहीं ।

१-पञ्चमाष्टक पञ्चमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाएं।

प्टर

अनुवाकानुक्रमणी और चरणव्यृह आदि में किस शाखा की गणना दी है, ऐसा जाने विना ही वे० माधव ने उस गणना का निराद्र किया है।

(५) वे॰ माधव का मत है कि यास्कीय निरक्त का मूल जो निघएडु है वह भी यास्क्रप्रणीत ही है। ऋ॰ ७।=७४॥ की व्याख्या में वह लिखता है—

तत्रैकविशंतिनामानि काचिद् गौर्विभर्ताति पृथिवीमाह । तस्या हि यास्कपठितान्येकविशतिनामानि ।

द्यर्थात्—पृथिवी वाची गौ राट्य के यास्कपठित २१ नाम हैं l

वे॰ सा॰ के विषय में अधिक विचार उसके द्वितीय भाष्य के छप जाने पर होगा।

### ६ - लदमण ( सं० ११५० के समीप )

शारदातन्य ने अलङ्कार पर भावप्रकाशन नाम का एक अन्थरल लिखा है। शारदातनय का काल सं० १२३२-१३०७ है। वह अपने मङ्गल श्लोकों में लिखता है—

श्रायां वर्ताह्वये देशे स्फीतो जनपदो महान्।
मेरूत्तर इति ख्यातस्तस्य दिज्ञ्णभागतः ॥४॥
श्रामो माठरपूज्याख्यो द्विज्ञसाहस्रसम्मितः।
तत्र लद्मणनामासीद्विपः काश्यपवंशजः ॥६॥
विश्वाता कतुभिर्विष्णुं तोषयामास वेद्वित्।
वेदानां भाष्यमकरोज्ञासा यो वेदभूषणम्॥७॥

श्रर्थात्—श्रार्थावर्त देश में मेहत्तर एक सुन्दर महान् जनपद है। उसके दित्तिए। में माठर नाम श्राम है । उस में एक सहस्र ब्राह्मए। रहते हैं। वहां कश्यपगोत्र लदमए। नाम का एक ब्राह्मए। था। उसने तीस यज्ञों से विष्णु की संतुष्टि की। वह वेद का जानने वाला। था। उसने वेदभूषए। नाम का वेदों का भाष्य किया।

१--भावप्रकाशन, भूमिका, पृ० १० |

यह लच्मण शारदातनय का प्रियतामह था। पूर्व श्लोकों में इस वात का निर्देश नहीं है कि लच्मण ने किस किस वेद का भाष्य किया। ऋग्वेद का भाष्य उस ने किया या नहीं, यह भी अभी अनिश्चित है। उस के अन्थ वा अन्थों का अन्वेषण हो, इसी अयोजन से हम ने उस का यहां उल्लेख कर दिया है।

शारदातनय का काल सं० १२३२--१३०० है | य्रातः उस के प्रिपता-मह ने इस से लगभग ७५ वर्ष पहले ही य्रापने वेदभाष्य लिखे होंगे।

### ७—धानुष्कयज्वा ( सं॰ १३वीं शताब्दी )

त्रिवेदीभाष्यकारेण धानुष्कयज्वना तु चरणशब्दस्सुदर्श-नाभिधायीति देवताविशेषस्सुदर्शनमिति स्पष्टं व्याख्यातम्।

यद्वा—महस्वत् अरवत् । एवं धन्वयज्वना व्याख्यातम् । त्रयीनिष्ठवृद्धेन धानुष्कयज्वना त्रिष्वपि वेदभाष्येषु सप्रमाण-मुपन्यस्तः ।

ये तीनों लेख वेदाचार्य की सुदर्शनमीमांसा के पृ० ५, ७ और ५६ पर हैं। इन से प्रतीत होता है कि धानुष्कयज्वा अथवा धन्वयज्वा नाम के किसी व्यक्ति ने तीनों ऋग्, यजुः और साम वेदों पर भाष्य किया था। यह धानुष्क-यज्वा वैष्णावसम्प्रदाय का आचार्य प्रतीत होता है। इस के भाष्यों का अभी तक हमें कुछ ज्ञान नहीं है।

### प्रानन्दतीर्थ (सं० १२४५-१३३५ )

द्वैत सिद्धान्त के सुप्रसिद्ध समर्थक भगवत्पादाचार्य त्रानन्दतीर्थ ने भी ऋग्वेद पर त्रापनी लेखनी उठाई है। यही त्रानन्दतीर्थ पूर्णप्रज्ञ, मध्व त्रादि नामों से भी प्रसिद्ध है।

#### काल

त्रानन्दतीर्थ का काल संवत् १२५५ से १३३५ तक है। अपने महा-भारततात्पर्यनिर्णय में वह स्वयं अपनी जन्मतिथि लिखता है— चतुःसहस्रे त्रिशतोत्तरे गते संवत्सराणां तु कलौ पृथिव्याम् । जातः पुनर्वित्रतनुः स भीमो दैत्यैर्निगृढं हरितत्वमाह ॥

ग्रर्थात्—किल के ४३०० वर्ष वीतने पर मध्व ने जन्म लिया। मध्व ५० वर्ष जीवित रहा, ऐसा मध्वसंप्रदाय में श्रव तक प्रसिद्ध है । श्रतः सं० १२५५-१३३५ तक श्रानन्दतीर्थ का काल निश्चित होता है ।

### मध्व के वेदभाष्य का परिमाण

त्रानन्दतीर्थ का श्लोकमय भाष्य ऋग्वेद के प्रथम चालीस स्क्लों पर ही है। इस प्रकार दो अध्याय सम्पूर्ण और तीसरे के कुछ अंश पर ही मध्य ने अपना भाष्य किया था। राघवेन्द्र यति इस संप्रदाय का एक प्रतिष्ठित आचार्य है। वह अपनी मन्तार्थमजरी की भूमिका में लिखता है—

ऋक्शाखागतैकोत्तरसहस्रस्क्षमध्ये कानिचिच्चत्वारिशत् सूक्तानि भगवत्पादैः व्याख्यातानि ।

कि भगवत्पाद ने चालीस सूक्त ही व्याख्या किए हैं। मध्यभाष्य के जो हस्तलेख मिलते हैं, उन में भी चालीस सूक्तों की व्याख्या की समाप्ति पर लिखा है कि—

### ऋग्भाष्यं सम्पूर्णम्

त्रर्थात् - ऋग्भाष्य समाप्त हुत्रा I

### शैली

त्रानन्दतीर्थ नारायणभक्त था । उसके मत में नारायण में ही त्राखिल वेद का त्रार्थ है । वह त्रापने माण्यारम्भ में लिखता है.-

> स पूर्णत्वात् पुमान्नाम पौरुषे स्क्र ईरितः। स एवाखिलवेदार्थः सर्वशास्त्रार्थे एव च॥

वही नारायण सवर्त्र पूर्ण होने से पुरुष नाम से पुरुषस्क में कहा गया है। वहीं सोर वेद का अर्थ है और सोर शास्त्र का भी।

त्रानन्दतीर्थ के भाष्य का विवरणकार जयतीर्थ भी यही लिखता है कि त्रानन्दतीर्थ का त्राभिप्राय वेद का परमात्मपरक त्रार्थ दिखाने का है । त्रापन विवरण के आरम्भ में वह लिखता है-

श्रतस्तेषां भगवत्परत्वप्रकारप्रदर्शनार्थं कासांचिद्दचां भाष्यं करिष्यन् ...प्रयोजनं च दर्शयति ।

अर्थात् -वेदों का भगवत्परक अर्थ करने के लिए कुछ ऋचाओं का भाष्य करते हुए, प्रन्थ का प्रयोजन दिखाता है :

इस अभिप्राय को लेकर आनन्दतीर्थ ऋग्वेदगत प्रथममन्तस्थ अशि शब्द का अर्थ प्रभु करता है —

श्राह तं स्तौम्यशेषस्य पूर्वमेव हि तं प्रभुम्।

जयतीर्थ के अनुसार आनन्दतीर्थ वेद का तीन प्रकार का अर्थ मानता है-

ऋगर्थश्च त्रिविधो भवति। एकस्तावत् प्रसिद्धाग्न्यादिरूपः। श्रम्परस्तदन्तर्गतेश्वरत्वच्याः। श्रन्योऽध्यात्मरूपः। तत्त्रितयपरं चेदं भाष्यम्।

अर्थात् - ऋगर्थ तीन प्रकार का है। एक प्रसिद्ध अग्नि आदि का, दूसरा उस के अन्तर्गत ईश्वरलच्चण वाला और तीसरा आध्यात्मिक। यह आनन्दतीर्थ का भाष्य तीनों प्रकार का अर्थ वताता है।

परन्तु ञ्चानन्दतीर्थ का प्रधान अर्थ ईश्वरसम्बन्धी ही है।

### मध्य-भाष्य की विशेषताएं

> श्रम्रणीत्वं यद्गित्विमत्येत्रे नाम तद्भवेत्। एवमेवाह भगवान् निरुक्तिं वादरायणः॥

अर्थात्—सब का अप्रणी होने से अप्ति ऐसा कहाता है। यह निर्वचन भगवान् बादरायण ने किया है।

त्रागे चल कर वह स्पष्ट लिखता भी है कि व्यास का वनाया हुत्रा कोई निरुक्त प्रन्थ था—

ऋक्संहितायां स्वाध्याये निरुक्ते व्यासनिर्मिते । पत्र ३ ख । इस से प्रतीत होता है कि आनन्दतीर्थ को किसी व्यासविरचित निरुक्त का पता था।

- (२) पत्र ३ ख और ४ क ,ख पर आनन्दर्तार्थ पेक्कि श्रुति, वर्क श्रुति तुर श्रुति, आनन्द श्रुति, सौपणीं श्रुति और मान्य श्रुति को उद्कृत करता है । ये सब श्रुतियां या तो अखन्त नवीन खिलों का अंश हैं अथवा किल्पत हैं। आनन्दर्तार्थ अपने गीताभाष्य में भी कोई बीस प्रकार की ऐसी ही श्रुतियां उद्ध्त करता है।
- (३) वेदों के विभाग के विषय में पुराणों के प्रमाण से व्यास का इति-हास लिख कर आनन्दतीर्थ लिखता है—

ऋचः शाखात्वमापन्नाः शिष्यति च्छुष्यकैरिमाः ।
मानस्तेनेति पूर्वासु ह्यूनता दृश्यते ऽर्थतः ॥
शुनःशेपोदिताभ्यश्च पठ्यन्ते ऽन्यत्र काश्चन ।
श्रत्राप्यक्रमतो दृष्टिरिति नैकक्रमो भवेत् ॥
श्रत्रात्वात्तु वेदानां प्रायः कर्मानुसारतः ।
संत्तेपं स्तवान् देवः शिष्याश्च तद्नुज्ञया ॥
श्रष्टकाष्यायवर्गादिभेदं च स्तवान् प्रभुः ।
स्वाध्यायविश्रमार्थाय तस्मात् क्रमविपर्ययः ॥

अर्थात्—यही ऋचाएं न्यास के शिष्य और प्रशिष्यों द्वारा शाखा वनीं । ऋट रा२३।१६॥ की मा नः ऋचा का पूर्वार्ध अर्थ की दृष्टि से अपूर्ण है । शुनः शिप की ऋचाएं सारी यहां नहीं, अन्यत्र भी पढ़ी गई हैं। यहां भी कम नहीं है । सर्वत्र एक कम नहीं है । वेदों के अनन्त होने से (यज्ञों के ) कर्मानुसार भगवान व्यास और उन की आज्ञा से उन के शिष्यों ने वेदों का संज्ञेप किया । अष्टक, अध्याय और वर्ग का भेद भी व्यास ने किया । यह विभाग स्वाध्यायकाल में विश्राम के लिए है, इसी लिए शाखाओं में कम का विपर्यय है ।

इन्हीं श्लोकों के ऊपर जयतीर्थ की टीका का भाव निम्नलिखित है।
''त्रादि में एक मूल वेद था। उस से उद्धृत कर के ऋचा, निगद आदि
उपवेद बने। उन्हीं से ये ऋग्वेदादि शाखाएं बनीं। उन उपवेदों की अपेक्सा

इस ऋग्वेद में कई ऋचाएं कम और कई अधिक हैं | ऋ॰ २।२३'१६॥ में पूर्वार्ध किसी और ऋचा का है और उत्तरार्ध और ऋचा का | इस से प्रतीत होता है कि कुछ मन्त यहां से कम हैं। यह सब पुराण के आश्रय से कहा गया है।"

त्रानन्दतीर्थ के पूर्वोक्त श्लोकों में वेक्कटमाधव के लेख की छाया प्रतीत होती है। वेक्कटमाधव ऋ॰ प्राप्ता की कारिकाओं में लिखता है—

> अष्टकाध्यायविच्छेदः पुरागैर्ऋषिभिः कृतः । उद्ग्राहार्थे प्रदेशानामिति मन्यामहे वयम्॥१॥ वर्गागामिप विच्छेद आर्ष एवेति निश्चयः॥२॥ अध्ययनाय शिष्याणां विभागो वर्गशः कृतः॥॥॥

यदि हमारा श्रनुमान ठीक है तो वेङ्कटमाधव का काल जानने में यह भी एक सहायक प्रमाण है।

आनन्दतीर्थ का भाष्य सब प्रकार से सांप्रदायिक ही है।

### मध्वभाष्य पर जयतीर्थ की टीका

जयतीर्थ मध्य के बीस, पश्चीस वर्ष पश्चात् हुँ आ है। अर्थात् जयतीर्थ ने संवत् १३६० से अपने अन्थ लिखने आरम्भ कर दिए होंगे। उस ने आनन्द-तीर्थ के भाष्य पर अपनी टीका लिखी है।

पूर्व पृ० १० टिप्पणी २ में जहां जयतीर्थ स्कन्दस्वामी की श्रोर संकेत करता है, वह हम लिख चुके हैं।

ऋग्वेद १।३।२०॥ में आए हुए **वाजिनीवती** पद पर जयतीर्थ लिखता है—

### अविभक्तिको निर्देशः।

इस पंक्ति पर नरसिंह ( सं० १७१ = ) अपनी विद्यति में लिखता है—

एतेनान्नमन्नवत् किया वा वाजिनीति माधवव्याख्या प्रत्युक्ता।

इस से प्रतीत होता है कि नरसिंह के अनुसार जयतीर्थ यहां किसी

माधव की व्याख्या का खराडन कर रहा है।

इसी पद पर माधन सायगा की न्याख्या ऐसी है--

### वाजिनीवतीति अन्नविक्रियावती

वेङ्कटमाधव के प्रथमभाष्य में इस पद का व्याख्यान—ग्रान्नवती, इतना ही है । द्वितीय भाष्य में उस का व्याख्यान कैसा है, यह हम नहीं कह सकते । ग्रातः यदि जयतीर्थ का ग्राभिप्राय सायगा माधव के खगड़न करने ही का था, तो उस का काल कुछ ग्रोर नीचे करना पंड़गा।

जयतीर्थ का विवरण उस की योग्यता का अच्छा प्रमाण है। जयतीर्थ की टीका पर नरसिंह की विवृति

नरसिंह अपनी विद्यति के अन्त में लिखता है कि उस ने शक १५८३ अर्थात् संवत् १०१८ में अपनी विद्यति लिखी |

नरसिंह वैदिक साहित्य का अच्छा पिएडत प्रतीत होता है। उसने काशिका, निरुक्त, एकाच्चरमाला, धातुग्रृत्ति, जैमिनीय मीमांसा, निघएडु, अनुक्रमणी, अनुक्रमणिका भाष्य, उणादि, उणादिग्रृत्ति (पञ्चपादी), अमरकोश, धनज्ञय, विश्व, वररुचि, ब्राह्मण, कैयट, अभिधान, भगवद्गीता, छान्दोग्यभाष्य, न्यायसुधा, उज्ज्वलदत्त (दशपादी गृद्धित) और महाभाष्य का उल्लेख किया है। इनमें से निघएडु और उणादि को वह बहुधा उद्धृत करता है। पत्र ४६ पर आपस्तम्ब ब्राह्मण और पत्र १४ मर आपस्तम्ब शास्त्रा से प्रमाण दिए गए हैं। ये क्रमशः तैत्तिरीय ब्राह्मण और संहिता के पाठ हैं।

पत्र २०१ क पर वाशी शब्द का अर्थ किया गया है— काष्टतच्चणसाधनम्

त्रर्थात् — लकड़ी छीलने का साधन । तदनन्तर नरसिंह लिखता है —

कर्नाटकभाषया वाड्वीति तथा महाराष्ट्रभाषया वासलेति उच्यते।

इससे प्रतीत होता है कि वह कर्नाटक और महाराष्ट्र के समीप ही का रहनेवाला था।

राघवेन्द्र यति की मन्त्रार्थमञ्जरी

राघवेन्द्रयति मध्वंसप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रन्थकार है। उपनिषदों के

भाष्य के सम्बन्ध में इसका नाम सुविख्यात है। उस ने त्रानन्दतीर्थ के भाष्य का स्वतन्त्र व्याख्यान किया है। वह त्रपने दूसरे मङ्गलक्षोक में लिखता है—

### संग्रहीष्यामि ऋग्भाष्यप्रोक्षानर्थानृचां स्फुटम् ॥

श्रपनी व्याख्या में वह शावरभाष्य, चंद्रिका, ऐतरेयभाष्य, श्रनुव्याख्यान, स्त्रकार कराठरव, गीता, करावश्रुति श्रादि को उद्धृत करता है।

ऋ॰ १।३३।१४॥ में एक पद नृषाह्याय है। उसका शाकल्यकृत पदपाठ—नृऽसह्याय है। राधवेन्द्र उसका पदपाठ नृऽसाह्याय देता है। फिर नृऽसह्याय पदपाठ देकर वह लिखता है—

### नूऽसह्याय इति त्वध्यापकपदपाठः ॥

यह ऋध्यापक कौन था, यह जानना चाहिए।

यह मन्त्रार्थमजरी राघवेन्द्रयति की योग्यता का अच्छा परिचय देती है।

### नारायण की भाष्यटीकाविवृति

नरसिंह के समान नारायण ने भी जयतीर्थ की टीका पर एक विश्वति लिखी थी। उसे वह भावरत्नप्रकाशिका कहता है। इस का एक कोश वड़ोदा में है। देखो संख्या ६४२६। वड़ोदा के सूचीपत्र में इसे राघवेन्द्र का शिष्य लिखा है।

### ६-- आतमानन्द ( लगभग संवत् १२००-१३००)

ऋग्वेदान्तर्गत **श्रस्य वामीय** स्क के भाष्यकार श्रात्मानन्द का परिचय सब से पहले मैक्समूलर ने श्रपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास पृष्ठ १२३ पर दिया था। वह परिचय नाममात्र का था। मैक्समूलर का मत है कि क्योंकि श्रात्मानन्द स्कन्द, भास्करादि को उद्धृत करता है, श्रौर सायरा को उद्धृत नहीं करता, श्रतः वह सायरा से कुछ पहले हुश्रा होगा।

इस प्रश्न पर पूरा विचार करने के लिए आत्मानन्दोद्धत सब प्रन्थकारों का ज्ञान हमें आवश्यक है, अतः उन की सूची आगे दी जाती है।

### आत्मानन्दोद्घृत ग्रंथ वा ग्रंथकार

स्कन्दभाष्य, उद्गीथ, भास्कर, शौनक, वेदिमत्र, वृहद्देवताकार, अनुक्रम-

शिकाकार, विष्णुधर्मोत्तर, निरुक्त, पुष्करोक्तकल्प, भगवर्द्राता, महाभारत, पुराण, स्मृति, पदकार, केशवाचार्य (वेदान्तप्रन्थकार), शङ्कराचार्य, वेदान्तां, उपनिषद्, विभ्णुपुराण, निष्णुदु, संप्रदायज्ञ, योगयाज्ञवल्क्य, बृद्धशौनक, योगप्रन्थ, शाकपूणि (दो वार), पञ्चरात्र, प्रशंसा (वेदप्रशंसा?), बृद्धमनु, प्रन्थकार का ज्येष्ठ प्राता लद्मीधराचार्य, शंख, विन्द्रकाकार (आहिक प्रन्थ), विज्ञानेश्वर, आत्मज्ञान (आत्मवोध), यमस्मृति, हरिवंश, सर्वज्ञ, गदाधर, भद्यचार्य (कुमारिल?), वृत्सिह-मन्त्रकल्प, महाभागवत, श्वेताश्वतर, शिवधमीत्तर, याज्ञवल्क्य (स्तृति), ब्रह्मोपनिपत्परिशिष्ट, वालिष्ठ रामायण, स्कन्दपुराण कालिकाखण्ड, विष्णुरहस्य, तैत्तिरीय, ब्रह्मगीता, टिप्पणकार, पैङ्गिरहस्य, एकाज्ञरनिघण्ड, भारद्वाजसूत्र, भोज, वार्तिककार, शङ्कराचार्य शिष्य द्रविङ्कामी, विवरण, वाचस्पति, महायोगशास्त्र, योगमित्र, वामन [वेदान्तप्रन्थकार], गर्भोपनिषद्, वृत्तिकार, सांख्य [कारिका], योगशास्त्र, वहन्वारण्यक, वासिष्ठ वेदान्तकारिका, रक्षशास्त्र, भोजनिघण्ड, नारदीय पुराण, इतने प्रन्थ वा प्रन्थकार इसी छोटे से भाष्य में उद्वृत हैं।

#### काल

पूर्वोक्त नामों में से भोज, विज्ञानेश्वर और चिन्द्रकाकार ध्यान देने योग्य हैं। चिन्द्रकाकार देवराभद्द है। उसी ने ब्राह्विककार भी रचा था। परिडत पाराडुरज्ञ वामन कारो के ब्रानुसार विज्ञानेश्वर का काल सन् १०७०-११०० तक है । स्मृतिचिन्द्रका का काल तेरहवीं शतान्दी ईसा का प्रथम चररा है।

आत्मानन्द का ज्येष्ठ भ्राता लद्दमीथराचार्य कौन है, यह नहीं कहा जा सकता । वह कल्पतरु [संवत् १२००] का कर्ता लद्दमीथर नहीं है। उस लद्दमीथर के पिता का नाम भट्टह्दयथर था, और आत्मानन्द के पिता का नाम विष्णुप्रकाशक है।

पूर्वोक्त लेख से इतना तो निश्चित हो जाता है कि आत्मानन्द संवत् १२७५ के अनन्तर हुआ होगा। वेदभाष्यकारों में से आत्मानन्द स्कन्द, उद्गीध, भास्कर आदि को उद्भृत करता है। सायग का उल्लेख उस ने नहीं किया। इस से

<sup>1—</sup>History of Dharmasastra, p. 290.

श्रमुमान हो सकता है कि वह सायण से कुछ पहले हुश्रा होगा । श्रातः श्रधिक प्रमाणों की श्रनुपस्थिति में श्रमी तक १४वीं शताब्दी विक्रम श्रात्मानन्द का काल माना जा सकता है।

### भाष्य के हस्ततेख

इस समय तक इस भाष्य के तीन ही हस्तलेख हमारी दृष्टि में आए हैं। एक बड़ोदा में, दूसरा पज्जाब यूनिवार्सिटी लाहौर के पुस्तकालय में और तीसरा इिएडया आफ़िस में । बड़ोदा के कोश के अन्त में उस प्रति के लिखे जाने की कोई तिथि नहीं है। लाहौर के कोश के अन्त में लिखा है—

शके १७२४ दुंदुभीना[म]संवत्सरे माहे श्रावण शुध्य प्रभुवासरे ॥

यह हस्तलेख केवल १२६ वर्ष पुराना है ।

इरिडया आफ़िस के हस्तलेख के अन्त में भी तिथि नहीं दी गई । परन्तु इरिडया आफ़िस के अन्थों के सूची वनाने वाले एगलिङ्ग महाशय के विचारानुसार यह कोश लगभग १६५० सन् ईसा का है।

### शैली

अपने भाष्यारम्भ में आत्मानन्द लिखता है कि स्कन्द, उद्गीथ और भास्करादि के भाष्य अधियज्ञ विषय के हैं। कहीं कहीं निरुक्त के आश्रय से अधिदैवत विषय के हैं, परन्तु उस का भाष्य विष्णुधर्मोत्तर और शौनकादि के अनुसार अध्यात्मविषय का है। अपने भाष्य की समाप्ति पर वह स्पष्ट शब्दों में पुन: यही लिखता है—

श्रधियज्ञविषयं स्कन्दादिभाष्यम् । निरुक्तमधिदैवतविषयम् । इदं तु भाष्यमध्यात्मविषयमिति । न च भिन्नविषयाणां विरोधः । श्रस्य भाष्यस्य मूलं विष्णुधर्मोत्तरम् ।

इस से कुछ पंक्ति पहले वह लिखता है—

यस्त शाकपृशियास्कादिनिरुक्तेष्विप व्याख्याभेद एव ।

अर्थात्-शाकपूरिए और यास्कादि के निस्क्लों में भी व्याख्याभेद है।

यात्मानन्द शङ्करमतानुयाई यहँतवादी है । उस के भाष्य में स्थान स्थान पर यहँतमत का भाव प्रकट होता है । ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मन्त्र का यात्मान्दकृत भाष्य नीचे उद्भृत किया जाता है । इस से उसके भाष्य का प्रकारादि सुविज्ञात हो जायगा ।

इन्द्रं मित्रं वरुणमृग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुतमान्।

एकं सद्विप्रा बहुधा बदन्त्य्विं यमं मात्रिश्चानमाहुः ॥४६॥

नतु चत्वारि वाक् [ ऋ॰ १। १६४। ४५॥ ] इति वेदार्थानां वानात्वमुक्तम् । तिई द्वैतापित्तरित्याशंक्याह अ—एकैव देवता परमात्मा । सर्वदेवता ४ एकस्यैव १ नाना नाम । यहणीत्युच्यते १ यद्वा त्रयः केशिनः [ऋ॰ १।१६४।४४॥] इत्यत्र देवतात्रित्वमुक्तम् । तहींन्द्रादयो न काश्चि-देवता ७ इत्याशंक्याह एकैव देवता परमात्मा । सर्वदेवता एकस्यैव १ नाम १०। नामप्रहणी त्रित्वोक्तिस्तु नानादेवतानां त्रित्वसंख्यावरोधार्थं १ यज्ञादिप्रवृत्यर्थम् । तहुच्यते । इन्द्रं परेशमाहुः । स्रह्माहिं पर्वते १ शिक्षियाणं १ विः १।३२।२॥ ] इत्यादौ । मित्रं परेशमाहुः । मित्रो जनान्यातय त स्रुवाणः १ अश्वादिप्रवृत्यर्थम् । ऋ० १ ५६।१॥ ] इत्यादौ । वरुणं परेशमाहुः । स्रतं ते राजन्मिषजः [ ऋ० १ ५६।१॥ ] इत्यादौ । स्र्यां परेशमाहुः । त्वमश्चे रुद्धः [ऋ० २।१।६॥] इत्यादौ । स्र्यां परेशमाहुः । त्वमश्चे रुद्धः [ऋ० २।१।६॥] इत्यादौ । सः परेशो १६ परेशमाहुः । चित्रं देवानाम् [ऋ० १।१९॥] इत्यादौ । सः परेशो १६ गरुत्मान् सुपर्णं १६ इत्याहुः ।

१—लाहौर, नास्ति ।
 ३—लाहौर, ०रांक्य ।
 ४—वड़ोदा, ०देवा ।
 ५—लाहौर, स्यैव ।
 ७—वड़ोदा, किंदेवता । लाहौर, किंचिद्देवता
 ६—लाहौर, ०रांक्य ।
 ६—लाहौर, स्यैव । वड़ोदा, नास्ति ।
 ११—वड़ोदा, ०संख्यायामवरोधार्थ ।
 १३—वड़ोदा, लाहौर, परिशयानं ।
 १३—लाहौर, ऋथोदकं ।
 १५—वड़ोदा, तम्र ।
 १६ —वड़ोदा, परेश: मुपर्ण ।

सौपर्णपत्तमितद्युतिमप्रमेयं छुन्दोमयं विविधयज्ञतनुं वरेएयम्
[ ? ] इत्यादौ । पत्तौ वृहच भवतो रथवच यस्य तं वैनतेयमजरं प्रणमामि
नित्यम् [ ? ] इत्यादौ । इत्यादौ । इदानीमिं परेशमाहुः । अग्निशब्दोऽत्र वैन्त्राग्निमतो रुद्रस्य वाचकः । स्थिरेभिरङ्गेः [ऋ॰ ११३३ । ॥] श्रहन् विभिष्
( ? ) इत्यादौ । यमं परेशमाहुः । त्रिकदुकेभिः पतित [ऋ॰ १०११४।१६॥] इत्यादौ । मातरिश्वानं परेशमाहुः । श्रादमा देवानां भुवनस्य गर्भः [ ऋ॰ १०१६६ । ॥] इत्यादौ । इत्यादौ । इन्दतीति इन्द्रः । इदि परमैश्वर्ये । मितो हिंसातस्त्तायत इति मित्रः । एवं वृणुत इति वरुणः । स्रङ्गं नयतीत्यिनः । स्रङ्गतीत्यिनः । १ अगि गतौ णीज् प्रापण इति गत्यर्था ज्ञानार्थाः । दिवि महापुरुष-युद्धौ योतनवत्यां भवो दिव्यः । शोभनो मोच्चपक्तः धुपर्णः । संसारमोच्चाभ्यां विरुत्तान्वत्यां भवो दिव्यः । सोभनो मोच्चपक्तः धुपर्णः । संसारमोच्चाभ्यां विरुत्तान्वत्यां भवो दिव्यः । सोभनो मोच्चपक्तः धुपर्णः । संसारमोच्चाभ्यां विरुत्ता नित्तात्वां चित्रा नातरिभागां चित्रो जीवः श्वेव भवति स मातरिश्वा । एकं सद्बद्धा । सत् व्रद्धा । प्रत्वाति क्दः । स एवाप्रणीत्वादिनः । यमयतीति यमः । येन त्रद्धा व्रत्तात्वायभिमानिनो ध्वादिसिद्धये वहुधाभिधानेनेन्द्रादिरूपेणाहुः । योजनान्तरे तु विप्रा मेधाविनः तत्विवदस्तु इन्द्रादिरूपेण वहुधा सद्बद्धा एकमाहुः । कत्यस्तु—

इन्द्रादिशब्दा गुणयोगतो वा ब्युत्पत्तितो वापि परेशमाहुः १°। विप्रास्तदेकं वहुधा वदन्ति प्राज्ञास्तु नानापि सदेकमाहुः॥

यहां कल्प से पुष्करोक्ककल्प लेना चाहिए |

इस मन्त्र का भाष्य हम ने इसी दृष्टि से दिया है कि इस में यह प्रति-पादित किया गया है कि सारे ही वेद का ऋर्थ परमात्मा में है। मन्त्रस्थ ऋपि ऋपिद प्रत्येक पद पर ऋपत्मानन्द वेद के ऐसे मन्त्र देता है, जिन में उस के ऋनु-

सार श्रिप्त श्रादि शब्दों से स्पष्ट परमातमा का प्रहरण होता है। यही नहीं, जो कल्प श्रात्मानन्द प्रत्येक मन्त्रमाध्य के श्रन्त में उद्भृत करता है, वह भी स्पष्ट इसी श्राध्यात्मिक श्रिष्ठ को बताता है। वह कल्प श्रात्मानन्द से कई शताब्दी पहले का है। मुद्रित विष्णुधर्मोत्तर में वह हमें नहीं मिला। परन्तु है वह विष्णुधर्मोत्तर का ही भाग। इस से प्रतीत होता है कि श्रात्मानन्द का भाष्य निराधार नहीं है। उस से बहुत पहले बेद का ऐसा श्राध्यात्मिक श्रिष्ठ विद्यमान था।

### शाकपूणि से प्रमाण

त्रातमानन्द ने जो प्रमाण शाकपृश्णि से दिए हैं, वे देखने योग्य हैं, ब्रतः वे ब्रागे दिए जाते हैं । ऋ० १/१६४/१४॥ के भाष्य में वह लिखता हैं—

चकं जगचकं भ्रमतीति वा चरतीति वा करोतीति वा चक्रम् इति शाकपृणिः । व

> पुनः मन्त्र ४० के भाष्य में वह त्तिखता है— उद्कम्—इति सुखनामेति शाकपूर्णिः ।³

इन में से प्रथम प्रमाण शाकपूिण के निरुक्त से है और दूसरा निघएड़ से। इस से प्रतीत होता है कि आत्मानन्द ने शाकपूिण का निरुक्त पढ़ा था। भाष्य के अन्त में उस के इस लेख से कि शाकपूिण और यास्क के निरुक्तों में व्याख्या- भेद है, " यहीं बात ज्ञात होता है।

त्र्यात्मानन्द का पारिडल्य उस के भाष्य से सुविदित है। मेरी प्रेरणा से श्रात्मानन्द के भाष्य का सम्पादन हमारे श्रनुसन्धान विभाग

के शास्त्री पं० प्रेमनिधि कर रहे हैं।

१—यह पाठ हम ने लाहौर और वड़ोदा के कोशों से शोध कर दिया है। लाहौर के कोश में यह पाठ २० क पर और वड़ोदा के कोश में रोटो-प्रति के २२ पत्र पर है।

२---वड़ोदा, उदकं कमिति सुख० । शाकपूिण का वास्तविक पाठ क्या था, इस में अभी सन्देह है।

### सायग ( संवत् १३७२-१४४४ )

वैदिक भाष्यकारों में सायरा स्थानविशेष लेता है। उस की वैदिक वाङ्मय से प्रियता, उस का विस्तृत अध्ययन, उस का विजयनगर के राज्य को सुदृढ करना, ये सब बातें उस की असाधाररा योग्यता की द्योतक हैं।

#### काल

वड़ोदा, केन्द्रीय पुस्तकालय के संस्कृत-हस्तिलिखित प्रन्थों की सूची में सायण के ऋग्वेदभाष्य का एक कोश है। संख्या उस की १२२११ है। यह चतुर्थाष्ट्रक का भाष्य है। इस का प्रतिलिपि-काल संवत् १४५२ है। इस से यह निश्चित हो जाता है कि सायण संवत् १४५२ से पहले ऋग्भाष्य रच चुका था।

चुक प्रथम, कम्पर्ण, सङ्गम द्वितीय, श्रौर हरिहर द्वितीय, विजयनगर श्रौर उस के उपराज्यों के इन चार राजाश्रों का मन्ती सायरा रहा है। सायरा ऋग्वेदभाष्य के प्रस्थेक श्रध्याय की समाप्ति पर लिखता है—

इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तक श्रीवीर-बुक्कभूपालसाम्राज्यधुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदार्थमकाशे ऋक्संहितामाच्ये प्रथमाष्टके प्रथमोध्यायः समाप्तः।

अर्थात् — वैदिकमार्गप्रवर्तक श्री बुक्क महाराज के काल में ऋग्वेदभाष्य रचा गया था।

अपनी सुभाषितसुधानिधि के आरम्भ में सायण लिखता है कि वह कम्प राज का मन्त्री था। धातुवृत्ति, प्रायिश्वत्तसुधानिधि, यज्ञतन्त्रसुधानिधि, और ' अलङ्कारसुधानिधि में वह लिखता है कि वह सङ्गम द्वितीय का मन्त्री था। और रातपथ आदि ब्राह्मणों के भाष्य में वह लिखता है कि वह हरिहर द्वितीय का मन्त्री था।

इन में से वुक प्रथम का सब से पुराना शिलालेख शक १२७६ (संवत् १४११) का है।

१—ऐपियाफिया इण्डिका भाग ३, ५० ११५ पर जर्नल, वाम्वे ब्राज्ञ रायल एशियाटिक सोसायटी भाग ३२, ५० ३८८ के प्रमाण से ।

महाराज हरिहर द्वितीय बुक प्रथम का पुत्र था । हरिहर द्वितीय संवत् १४३६ में राज सिंहासन पर वैठा हुद्या था । वह संवत् १४३४ में भी राज कर रहा था । मैस्र पुरातत्व विभाग सन् १६१५ की रिपोर्ट में इसी संवत् के उस के एक शिलालेख मिलने की वात लिखी है । हरिहर द्वितीय की मृत्यु-तिथि अभी तक अज्ञात है । परन्तु संवत् १४५६ तक वह राज करता था, ऐसा उसके एक शिलालेख से प्रमाणित होता है । श्राफेल्ट के मतानुसार सायण का देहान्त संवत् १४४४ में हो गया था । है हमने भी इसी तिथि को अभी तक सायण की मृत्युतिथि मान लिया है । सायण ५२ वर्ष जीवित रहा, अतः संवत् १३७२ अनुमानतः उसकी जन्मतिथि होगी ।

### सायण का कुल आदि

ऐपियाफिया इरिडिका, भाग ३, ५० ११ पर एक भग्न-शिलालेख का कुछ य्यंश छपा है। वह शिलालेख काश्चीवरम के एक मन्दिर में यन्थान्त्रों में है। वह लेख य्योगे दिया जाता है—

स्वस्ति श्री श्रीमायी जननी पिता तव मुनिर्वोधाय[नो] मायणो "ग्रो" "भूष्णुरनुजः श्रीभोगन[ा]थः कविः स्वा-[मी] [सं]ग[म]भूप[तिः]" पृश्री[क]एटनाथो गुरुभारद्वाज-[कु]लेश सा[य]ण गुणैस्वत्त

इस लेख में सायण को सम्बोधन करके कहा गया है कि तुम्हारा गोत्र भारद्वाज है, सूत्र वोधायन है, माता श्रीमायी है, पिता मायण है, किनष्ट श्राता किव भोगनाथ है, स्वामी संगम है, और गुरु श्रीकण्ठनाथ है।

यही वात सायगा के वड़े भ्राता माधव के लेख से स्पष्ट होती है । पराशर-स्मृति की टीका में माधव लिखता है—

> श्रीमती जननी यस्य सुकीतिर्मायणः पिता। सायणो भोगनाथश्च मनोवुद्धी सहोदरौ॥

१ - ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३, ५० ११७॥

२--- बृहत्स्ची, पृ० ७११॥

### यस्य बौधायनं सूत्रं शाखा यस्य च याजुषी। भारद्वाजकुलं यस्य सर्वज्ञः स हि माधवः॥

त्र्यर्थात्—माता श्रीमती, पिता माय्गा, सायगा भोगनाथ दो छोटे भाई, सूत्र बौधायन, याजुष शाखा, भारद्वाज गोत्र जिसका, ऐसा सर्वज्ञ माधव है। त्र्यलङ्कारसुधानिधि के लेख से भी यही बात ज्ञात होती है—

महेन्द्रवन्माननीयो मंत्री मायणसायणः।

मर्डलेषु कृतचारमर्डलः सायगो जयति मायगात्मजः।

मंत्री मायणसायणस्त्रिजगतीमान्यापदानोद्यः।

इति श्रीमत्पूर्वपश्चिमदात्तेणोत्तरसमुद्राधिपति वुकराजप्रथम-देशिकमाधवाचार्यानुजन्मनः श्रीमत्संगमराजसकलराज्यधुरंधरस्य सकल-विद्यानिधानभूतस्य भोगनाथाय्रजन्मनः श्रीमत्सायणाचार्यस्य कृतावलङ्कारसुधानिधौ

इन पंक्तियों से भी पूर्वोक्त अभिप्राय ही निकलता है ।

गत पृष्ठ पर जो शिलालेख उद्धृत किया गया है, उससे पता चलता है कि श्रीकराठनाथ सायरा का गुरु था। ऋग्वेदादिभाष्यों के आरम्भ में सायरा विद्या-तीर्थ को अपना गुरु कहता है। अतः सायरा के दो या इस से अधिक गुरु होंगे।

श्रवाङ्कारसुधानिधि से यह भी ज्ञात होता है कि कम्पण, मायण श्रौर शिङ्गण नाम के सायण के तीन पुत्र थे | महाराज सङ्गम को उस के बाल्यकाल से सायण ने स्वयं पढ़ाया था । सायण भगवान् व्यास का श्रवतार था | सायण योधा भी था | किसी चम्पराज पर उस ने विजय प्राप्त की थी—-

> दिष्ट्या दैष्टिकभावसंभृतमहासंपद्विशेषोदयं जित्वा चम्पनरेन्द्रमूर्जितयशाः प्रत्यागतः सायणः ॥

उस विजय का समाचार त्रालङ्कारसुधानिधि के इस श्लोक में है। जनसाधारण में एक भ्रम है कि विद्यारण्यस्वामी या तो सायण था, या

जनसाधारण में एक भ्रम है कि विद्यारण्यस्वामी या तो सायण था, या माधव । यह नाम संन्यासी होते समय दोनों में से किसी एक ने धारण किया। यह बात सर्वथा भ्रमजन्य है। विद्यारण्य इन दोनों से पृथक् एक तीसरा व्यक्ति था।

इस बात की विस्तृत विवेचना र० राम राव के इशिडयन हिस्टारिकल क्रांटरली दिसम्बर १६३०, पृ० ७०१-७१७ तथा मार्च सन् १६३१, पृ० ७८-६२ के लेखों में की गई है। सायण सम्बन्धी जो लेख हम ने अब तक किया है, उस का आधार एपिप्राफिया इशिडका भाग ३, पृ० १९८, १९६ और इशिडयन एएटीकरी सन् १६६६, पृ० १-६ और १७-२४ है।

### सायण का ऋग्वेदभाष्य

सायए वड़ा विद्वान् था, इस में किसी को सन्देह नहीं। परन्तु वह राज-मन्त्री भी था। विजयनगर राज्य के मन्त्री के कार्य को करते हुए वह इतनी विपुल-प्रन्थ-राशि को लिखने के लिए कितना समय निकाल सकता था, यह विचारएगिय है। हमारा विचार है कि ऋग्वेद का भाष्य करते समय सायए। का सहायक भाष्यकार कोई वड़ा भारी ऋग्वेदीय बाह्मए। था।

मैक्समूलर अपने उपोद्धात भें लिखता है कि ऋ० १।१६४ | ३१॥ के माध्य में सायण अस्मद्बाह्मण कह कर ऐतरेय ब्रा० का प्रमाण देता है। यदि यह वात सच होती तो और भी निश्चित हो जाता कि सायण का सहायक कोई ऋग्वेदीय ब्राह्मण था। तैत्तिरीयशाखाध्येता सायण ऐतरेय ब्राह्मण को अस्मद् ब्राह्मण नहीं कह सकता था। परन्तु अस्मद् ब्राह्मण वाला प्रमाण ऐ० ब्रा० या तै० ब्रा० दोनों में नहीं है।

संवत् १४४३ का एक ताम्रपत्र है । यद्यपि मूल में उस के कई पत्र रहे होंगे, परन्तु अभी तक उन में से मिला एक ही है । उस में लिखा है कि ''वैदिक-मार्गप्रतिष्ठापक" महाराज हरिहर द्वितीय ने तीन ब्राह्मणों को विद्यारण्यश्रीपाद की उपस्थित में कुछ प्राम दान किए । ये ब्राह्मण ''धर्मब्रह्माध्वन्य'' अर्थात्—धर्म और वेद के मार्ग पर चलने वाले थे । वे चारवेदों के भाष्यों के ''प्रवर्तक'' भी थे । उन के नाम हैं—(१) नारायण वाजपेययाजी, (२) नरहारिसोमयाजी और (३) पराइरी दीचित । सम्भव है इन्हीं ब्राह्मणों की तीन कुलें हों जिन की अब तक भी श्वेंक्षरी मठ में प्रतिष्ठाविरोष होती है । संवत् १४३० का एक और लेख है जिस के अनुसार नारायण वाजपेययाजी को कुछ और दान मिला था ।

१--दितीय संस्करण, ५० १२= 1

इन लेखों का उन्नेख मैसूर पुरातत्त्विमाग की रिपोर्ट सन् १६० म् श्रौर एपिग्राफिया कार्णाटिका भाग ६ में है। वहीं के प्रमाण से इिएडयन एएटीकरी सन् १६१६ के पृ० १६ पर इन का कुछ वर्णन है। हमारे लेख का आधार इिएडयन एएटीकरी है।

ताम्रपत्रों की पूर्वोक्क घटना से यह अनुमान होता है कि ये तीनों व्याक्कि वेदभाष्यों के करने में सायगा के सहायक रहे होगें।

ऋग्वेदभाष्य की रचना में सायण के अनेक सहायक थे, ऐसा विचार परलोकगत डा॰ गुणे का भी है। देखो सर आशुतोश मुकर्जी सिल्वर जुब्ली वाल्यूम्स, ओरिएएटेलिया, भाग ३, पृ॰ ४६७—४७६।

सायण का ऋग्वेदभाष्य याज्ञिकपद्धति का एक उज्ज्वल उदाहरण है। इस के करने में उस ने स्कन्द, नारायण श्रीर उद्गीथ के भाष्यों से वड़ी सहायता ली है। दशम भएडल के उद्गीथभाष्य के कोई तीस सूक्षों के साथ हम ने सायणभाष्य की तुलना की है। उस से सहसा यह बात सिद्ध होती है कि कई स्थानों पर तो सायण उद्गीथ की नकल ही कर रहा है। दो चार शब्द बदल कर वह उद्गीथ का ही भाष्य लिख देता है।

इसी प्रनथ के पृ० २३, २४ पर सायग्राभाष्य के पाठों के विषय में हम जो कुछ लिख चुके हैं, वह भी ध्यान रखने योग्य है । सायग्राभाष्य का मैक्समूलर का संस्करण यद्यिप बहुत अच्छा है, परन्तु फिर भी उसे अधिक अच्छा करने का स्थान है । इस काम में बड़ोदा के संवत् १४५२ के हस्तलेख की सहायता अवस्य लेनी चाहिए ।

कामज श्रीर कोधज सात मर्यादा हैं । इन के सम्बन्ध में ऋ॰ १०।५।६॥ पर मैक्समूलर सम्पादित सायगाभाष्य में लिखा है—

### पानमचाः स्तियो मृगया दगडः पारुष्यमन्यदूषण्मिति ।

इस पंक्ति पर पाठान्तरों की टिप्पणी में मैक्समूलर लिखता है कि मनु जार, प्रशा के प्रमाण से अर्थदूषणाम् पाठ अधिक युक्त है, परन्तु सारे हस्तलेख अन्यदूषणाम् की ओर ही संकेत करते हैं। वस्तुतः पाठ अर्थदूषणाम् ही चाहिए। कौटल्य अर्थशास्त्र मा३॥ के अनुसार भी यही पाठ उचित है। इस से प्रतीत

होता है कि सायण के ऋग्वेदभाष्य का पुन: यलपूर्वक सम्पादन होना चाहिए । इस समय शाट्यायन ब्राह्मण श्रादि वे अनेक प्रनथ भी मिल चुके हैं, जो मैक्स-मूलर को नहीं मिल सके और जिन के प्रमाण सायण ने अपने ऋग्भाष्य में दिए हैं। उन का भी नूतन संस्करण में उपयोग करना चाहिए ।

### सायणुकृत-ऋग्भाष्य में उद्धृत ग्रन्थ वा ग्रन्थकार

मैक्समूलर ने स्वसम्पादित सायगा-ऋग्भाष्य के उपोद्घात में सायगोद्-धृत प्रन्थों वा प्रन्थकारों का उन्नेख किया है। वहीं से लेकर हम इस विषय का आगे निदर्शन करते हैं।

व्राह्मण प्रन्थों में से शाट्यायन, कौषीतिक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ताराज्य त्रीर शतपथ बहुत उद्धृत हैं । सायण चरकव्राह्मण भी उद्धृत करता है। इस का मैक्समूलर ने लेख नहीं किया।

श्रपनी धातुवृत्ति के सम्बन्ध में ऋ० १।५१।=॥ पर सायगा लिखता है—

### इत्यस्माभिर्घातुवृत्तावुक्कम्।

अन्यत्र भी सायण घातु हित्त को उद्धृत करता है । देखो ऋ॰ १।४२,७॥ भाष्यप्रस्तावना में वह जैमिनीय न्यायमालाविस्तर को सङ्ग्रहश्लोकों के नाम से उद्धृत करता है । न्यायमालाविस्तर उस का अपना रचा हुआ प्रन्थ नहीं है । यह उस के आता माधव की कृति है । इस के सम्बन्ध में सायण के शब्द देखने योग्य हैं । सायण लिखता है—आरचयित । यह पद सायण अपने लिए नहीं लिख रहा ।

ऋग्वेदभाष्य लिखने से पहले सायण तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मण श्रौर श्रारणयक का भाष्य लिख चुका था।

वेदभाष्यकारों में से भद्रभास्करिमश्र ऋ॰ १|६३।४॥ पर उद्धृत है। ऋ॰ ६|१|१३॥ में वह भरतस्वामी का नाम लेता है। ऋ॰ १।५५।४॥ और ४,१९२।३॥ पर स्कन्दस्वामी के भाष्य से प्रमाण मिलते हैं। उद्गीथ का वचन ऋ॰ १०।४६।४॥ पर मिलता है। माधवभट्ट की पंक्ति ऋ॰ १०।५६।१॥ पर लिखी गई है।

कपदीं स्वामी का उद्घेख ऋ॰ १।६०।१॥ पर मिलता है। ऋ०१।६०॥ को भूमिका में श्रीतसूत्रकर्ता भारद्वाज वर्णित है । आपस्तम्ब सूत्र भी बहुवा उद्इत है। ऋ॰ ५।४०।६॥ पर हारिद्रविक ब्राह्मण का नाम मिलता है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य को भी सायण उद्घृत करता है। यास्कीय निरुक्त और निघग्दु के प्रमाणों से तो यह भाष्य भरा पड़ा है। डा॰ स्वरूप ने सायणोद्धृत निरुक्त के सारे पाठ एक स्थान में एकत्र कर दिए हैं।

अपने से पूर्व के भाष्यकारों को सायगा—केचन, अन्य आह, अपर आह, कश्चिदाह, संप्रदायिवदः आदि ही कर कर संतुष्ट रहता है। वह उन के नामादि नहीं बताता।

इन के अतिरिक्त और भी अनेक प्रन्थकार हैं जिन के प्रमाणों से सायण का भाष्य अलङ्कृत है। उन के नाम भाष्य के पाठ से ही जानने चाहिएं।

### पूना में इस भाष्य का नया संस्करण

गतवर्ष पूना से मुक्ते एक महाशय का पत्र आया था कि वह सायए के ऋग्नाध्य का नया संस्करण तय्यार कर रहे हैं। उस में उन्हों ने लिखा था कि वाजसनेयकम् के नाम से जो प्रमाण सायण ने दिए हैं, वे काएव और माध्यन्दिन दोनों शतपथों में ठीक उन्हीं शब्दों में नहीं मिलते। मेरा भी इस से पहले यही विचार था। वाजसनेयकों के सम्भवतः १५ ब्राह्मण प्रन्थ थे। सायण उन में से किस का उपयोग करता है, यह हम नहीं कह सकते। आशा है, पूना का नया संस्करण अधिक उपयोगी होगा।

#### सायण के अन्य अन्थ

सायण रचित जितने अन्थों का अब तक पता लग चुका है, उन कां नाम यहां दे देना उचित ही है। इसी लिए अब उन की सूची दी जाती है। र

- (१) धातुवृत्ति ।
- (२) वैदिकभाष्य, अर्थात्—तैत्तिरीय, ऋक्, काराव यजुः, साम, अर्थव संहिताओं के भाष्य । तैत्तिरीय, ऐतरेय, साम अष्टवाह्मणों के भाष्य, तैo आरएयक,

१ - निरुक्त की सूचियां । ए० २६३ - ३५२ |

२ - देखो, इरिडयन हिस्टारिकल कांटरली दिसम्बर १६३०, ५० ७०६,७०७।

ए० त्रारखयक भाष्य । ए० उपनिषद् दीपिका ।

- (३) सुभाषितसुधानिधि ।
- (४) प्रायश्चित्त सुधानिधि य्रथवा कर्मविपाक ।
- (५) ग्रलङ्कार सुधानिधि ।
- (६) पुरुषार्थ सुधानिधि ।
- (७) यज्ञयन्त्र सुधानिधि ।

सायरा के राज्य-प्रतिष्ठा-लब्ध होने से ही सायरा के वैदिक भाष्यों का वहुत प्रचार हो गया, और इसी काररा से उस के पहले के वेदभाष्य मिलने भी कठिन हो गये । इसे ईश्वर-कृपा ही समम्भना चाहिए कि सायरा का इतना प्रभाव बढ़ जाने पर भी प्राचीन भाष्यों के कुछ हस्तलेख अब मिल गए हैं।

# रावग् ( सोलहवीं शताब्दी विकम से पूर्व )

#### प्रथम सूचना।

जनवरी ४५ सन् १८५५ के एक पत्र में फ़िट्ज़ एडवर्ड हाल बनारस से मैक्सम्प्लर को लिखते हैं  $^{9}$ —

'क्या आपने रावण का ऋग्भाष्य कभी सुना है। सूर्यपिखत अपनी परमार्थप्रभा में, जो भगवद्गीता पर एक टीका है, लिखता है कि उसने इसे देखा है। सुमें यह भी कहा गया है कि किसी याजुष शाखा पर भी रावण का भाष्य अभी तक विद्यमान है।"

पुनः एशियाटिक सोसायटी वंगाल के जर्नल के सन् १८६२ के दूसरे युद्ध में फिट्ज़ एडवर्ड हाल का मुम्बई एप्रिल ११, सन् १८६२ का एक ग्रौर पत्र छपा है। उस में लिखा है—

किसी रावरा ने वेदों के कुछ भाग पर भाष्य किया, ऐसा संकेत भल्लारि

<sup>9 —</sup> ऋग्वेदभाष्य, प्रथम संस्करण के तीसरे भाग का उपोद्धात । दूसरा संस्करण पृ० ४ = । हम ने मूल में अंगरेजी पत्र का अनुवाद दिया है । २ - पृ० १२६ ।

करता है। देखो, ग्रहलाघव, कलकत्ता संस्करण, पृ० ५। श्रजमेर, ग्वालियर श्रीर श्रन्यत्र भी पिएडतों ने मुक्ते वार वार निश्चय कराया है कि उन्होंने रावण भाष्य देखा ही नहीं, प्रत्युत ऋग्वेद श्रीर यजुर्वेद पर उन के पास भी सारा रावणाभाष्य रहा है। इस विषय में वह मुक्ते धोका नहीं दे रहे थे।

तदनन्तर हाल महाशय ने रावणभाष्य का उपलब्धांश प्रकाशित किया है। रावण को स्मरण करने वाले सूर्यपणिडत का परिचय

फ़िट्ज़ एडवर्ड हाल लिखता है, कि भगवद्गीता पर परमार्थप्रपा नाम की टीका लिखने वाले दैवज्ञ सूर्यपिएडत ने लीलावती पर अपनी टीका सन् १५३ में लिखी थी। अर्थात् इस बात को अब सात कम ४०० वर्ष हुए हैं। लीलावती की टीका के अन्त में सूर्यपिएडत ने स्वयं यह लिखा है।

सन् १६१२ में मुम्बई के गुजराती प्रेस से अष्टिटीकोपेत एक गीता छपी है। उस के सम्पादक का नाम है शास्त्री जीवाराम लल्लुराम। उस में सूर्यपंडित की परमार्थप्रपा भी छपी है। उस के अन्त में लिखा है—

गोदोदक्टपूर्णतीर्थनिकटे पार्थाभिधानं पुरं तत्र ज्योतिष्कान्वये समभवच्छ्रीज्ञानराजाभिधः। तत्स्जुर्निगमागमार्थनिषुणः सूर्याभिधानः कविः कृष्णप्रेरणया तद्पेणिधया गीतार्थभाष्यं व्यधात्॥

श्रर्थात्—गोदावरी के तट पर पूर्णतीर्थ के निकट पार्थ नाम का नगर है। वहां ज्योतिषियों के कुल में श्री ज्ञानराज नाम का ब्राह्मरा था। उसका पुत्र सूर्य नाम का किंव वेद शास्त्र के श्रर्थ में निपुरा था। उसी ने श्री कृष्ण की प्रेरणा से गीताभाष्य रचा।

सूर्यपंडित की गीताटीका की भूमिका से निम्नलिखित वातें ज्ञात होती हैं। सूर्यपंडित का गुरु सम्भवतः चतुर्वेदाचार्य अथवा चतुर्वेदस्वामी था। चतुर्वेदस्वामी ने एक ऋग्वेदभाष्य रचा था। उसका परम गुरु श्री यशोदा-किशोर था।

# सूर्यपिएडत-रचित-ग्रन्थ

सूर्यपिएडत ने एक सामभाष्य भी रचा था। गीता ११।३॥ की टीका में

वह लिखता है—

श्रथ वामदेवस्य साम्नः प्रवृत्तिरापस्तम्बशाखायाम् — विश्वेभिदेवैः पृतना जयामि...... इति । श्रत्र सामगायने स्तोभस्तो । मादिलज्ञणमस्माभिः सामभाष्ये प्रोक्तम् ।

गोता १९१६६। पर वह जिखता है कि उसने **भक्तिशत** प्रत्य एक था। गोता शंप्रशः=१९६। कौर २०१३४। ऋषि पर वह ऋपने एके **शतत्रक्षीकभाष्य** का नाम जेता है। इस में श्रुतियों को काल्या होगा।

> स्रेगेडित को लोलावतो ठीका का उस्लेख पहले हो चुका है। स्योद्धृत प्रन्थविशेष।

गोता अ३२॥ पर वह सामद्र्यण का तान लेता है अ०४६६० पर गायत्रों सन्त्र की व्याख्या के सम्बन्ध में वह किसी कण्यसंहिताभाष्यकार को स्मरण करता है: १ अ२३॥ पर वह सर्वातुक्रमकार शाकत का तान लेता है।

#### रावण का ऋग्भाष्य।

कई विद्वार सन्देह किया करते हैं कि तेखक प्रमाद से सायण का श्रंश हो रावण हो गया है। यह बात ठोक नहीं। एक तो रावणभाष्य सायणभाष्य 'से सबेथा भिन्न है और दूसरे स्येगेडित का निन्नतिखित लेख इस सन्देह को सदा के लिए दूर कर देता है। गोता १९१३॥ पर वह तिखता है—

सायनभाष्यकारैराधिदैविकाभिप्रायेण वाह्यसंत्रामविषयो द्शितः । रावणभाष्ये तु अध्यात्मरीत्याभ्यन्तरसंत्रामविषयो द्शितः । वोटभाष्ये (१) तुभयमपि ।

स्वैरंडित का यह तेख ऋः शाप्रशाः पर प्रतीत है। इस का अभिष्ठाय यह है कि सायदा का असे अधिदैविक है। एवदा का आध्यासिक है। बोट पद उद्देश का नाम प्रतीत होता है। यह मन्त्र यहुदेंद रणश्या भी है। इस तिद्य सम्भव है सूचे के मन में उद्देश का स्वान हो।

स्था कौर =११६० पर मो एक कारक्तमसंदिता का प्रमाण वर्ष्त है।

#### रावरण

यहां रावरा श्रीर सायरा दो भिन्न २ भाष्यकार माने गए हैं।
फ़िट्ज़ एडवर्ड हाल ने रावरा का जो मन्त्रभाष्य एकेंत्र किया है, उस की तुलना मैंने श्रपने संग्रह से नीचें की है।

|           | _                  |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | हाल                | मुद्रित-गीता-टीकां | गीता-स्थान         |
| <b>范。</b> | ११२२।२०॥           | शुरुरारेणां        | प्र २म             |
|           | वेरिदेशिया         | श्रदारशी           | į;                 |
|           | वैविद्शी२०॥        | १।१६४।२०॥          | = 8                |
|           | ३ = ४॥             | नास्ति             |                    |
|           | वें व   ७ व   है।। | <b>१० ७</b> १ ६॥   | 9013911            |
|           | १०१७११=॥           | १०।७१।=॥           | ३।१५॥              |
|           | 113160106          | १०१७११ह॥           | 313=11             |
|           | १० ७१ १०॥          | ३० ७१।१०॥          | <b>६</b> ]३३॥      |
|           | नास्ति             | १०   = १   २   1   | 219011             |
|           | 9019061911         | वै०११०७) वा।       | <b>दे</b> मी ६ मा। |
|           | 9019981311         | वरावस्थाना         | ७।१४॥              |
|           | 30 388 811         | १०।१४४।४॥          | ७। १४॥             |
|           | नास्ति             | १० १२६ १॥          | 110913             |
|           | "                  | १०।१२६।२॥          | 819011             |
|           |                    |                    |                    |

इस प्रकार मुद्रितटीका में रावण के नाम से दिए हुए तीन ऐसे स्थान हैं, जो हाल के हस्तलेख में या तो निर्दिष्ट नहीं थे या उनकी दृष्टि से रह गए हैं। श्रीर एक स्थान वहां ऐसा था. जो मुद्रित टीका में निर्दिष्ट नहीं है।

रावणाभाष्य के इन श्रंशों के पाठ से प्रतीत होता है कि रावण शाईस्-मतानुयायी वेदान्ती था । उसका भाष्य सरल श्रौर योग्यता से लिखा हुआ है । वह श्रात्मानन्द के परचात् हुआ होगा । श्रात्मानन्द का भाष्य उसी ढंग का है । श्रतः यदि श्रात्मानन्द को उस का पता होता तो श्रपने मत की पृष्टि के लिए वह उस का प्रमाण श्रवस्य देता ।

किसी वेदान्त प्रन्थ में रावण ने एक श्लोक उद्भृत किया है । यदि उस श्लोक का मूल स्थान ज्ञात हो जाए तो रावण के काल का कुछ निश्चय हो सकता है। वह रलोक ऋ॰ १०।११४।३॥ के भाष्य में है यथा स्वष्नमुहूर्ते स्यात् संवत्सरशतभ्रमः।
तथा मायाविलासोऽयं जायते जात्रति श्रमः॥
रावण-कृत ऋग्वेद का पदपाठ।

ऋग्वेद का प्राचीन पदपाठ शाकल्यकृत है। रावण ने ऋग्वेद का भाष्य ही नहीं रचा, प्रत्युत उसने ऋग्वेद का पदपाठ भी किया था। उस के पदपाठ के सप्तमाष्ट्रक का एक हस्तलेख हमारे पुस्तकालय में है। उस के अन्त में निम्निलिखित लेख है—

॥इति सप्तमाष्टके उद्यमोऽध्यायः॥इतिरावणकृतपदसप्तमाष्टकः समाप्तिमगात् ॥सप्तमाष्टकस्य वर्गा अष्टचत्वारिशदुत्तरं शतद्वयं २४८ परिधाव्यब्दे १७२६ दुर्मतौ शके १४६४ वर्षतौ आषाढे मासि कृष्णपचे अयोदश्यां भृगुवासरे आद्रानक्त्रे हर्षणयोगे शर्वर्या महाजनी मास्करज्येष्ठात्मजहरिणा लिखितं कर्कस्थयो रिववुधयोः सिंहस्थे गुरौ केतौ च मिथुनस्थे शुके मीनस्थे मंदे कुंभस्थयो राहुमंगलयोर्मि- थुनस्थे चंद्रमसि ॥

यह हस्तलेख २५६ वर्ष पुराना है। इस से भी निश्चित होता है कि रावणा ने वेदविषय में पर्याप्त परिश्रम किया था।

रावणाकृत पदपाठ शाकल्य के पदपाठ से कुछ भिनन है। ऋ॰ १०।२७ २४॥ में — मा स्मैतादक् का पदपाठ रावण ने मा। ऋस्मै ! तादक् । पढ़ा है। यही पदपाठ उद्गीथ ने स्वीकार किया है, और यही दुर्ग ने निरुक्त ४।१६॥ के व्याख्यान में । देखों, इस प्रन्थ का पृ० २३ । रावण के पदपाठ को किसी शोधक ने पीछे से शाकल्यानुसारी बनाने की चेष्टा की है।

ऋ १०।१२६।१॥ में शाकल्य दो पद पढ़ता है - कुह कस्य । इस के स्थान में रावण अपने भाष्य में लिखता है-

### कुहकस्यैन्द्रजालिकस्य

अर्थात् रोवण कुहकस्य एक पद मानता है। वर्तमान ऋग्वेदसंहिता के अनुसार स्वर की दृष्टि से शाकल्य का पदपाठ ही ठीक है, परन्तु सम्भव हो सकता है कि रावण की दृष्टि में कोई दूसरी शाखा रही हो । यह वात ध्यान से देखने योग्य है कि भिन्न २ शाखात्रों में स्वर कितना वदला है ।

हमारे मित्र श्री राम अनन्तकृष्ण शास्त्री अपने २६ सितम्बर १६३१ के पत्र में लिखते हैं कि उनकी तीस वर्ष की पुरानी डायरी में यह लिखा है कि रावणाचार्य चतुर्थ शताब्दी ईसा का प्रन्थकार है।

इस के लिए उनके पास क्या प्रमाण है, यह हम नहीं कह सकते । रावणभाष्य ढूंढने के लिए पूर्ण यत्न होना चाहिए।

# मुद्रल ( संवत् १४७०-१४७६ )

फ़िट्ज़ एडवर्ड हाल के जिस पत्र का उल्लेख पृ० ६२ पर किया गया है, उसी पत्र में हाल महाशय ने मैक्समूलर को मुद्रल के ऋग्भाष्य का पता दिया था। मुद्रल के भाष्य के जिस कोश का वर्णन डा० हाल ने किया है, वह अब इिएडया आफिस में है। एक प्रति मैस्र के राजकीय प्राच्य भएडार में है। देखो संख्या ४६५०। यह प्रथमाष्ट्रक तक ही है। तीसरी प्रति चतुर्थाष्ट्रक के लगभग पांचवें अध्याय तक की हमारे पुस्तकालय में है। देखो संख्या ५५५०। इिएडया आफिस की प्रति॥ संवत् १४७—॥ की है। ० के अगले अङ्क के न होने से इस का ठीक काल नहीं जाना जा सकता। अतः हम ने संवत् १४००—१४७६ ही इस के लिखे जाने का काल मान कर वही काल मुद्रल का मान लिया है।

# मुद्गल सायणभाष्य का संचेप करता है

हाल श्रीर मैक्समूलर का कथन है कि मुद्रल सायराभाष्य का संचेप करता है | मुद्रलभाष्य में व्याकरण सम्बन्धी सारा व्याख्यान छोड़ दिया गया है | यह बात सर्वथा सत्य है | मुद्रल श्रपने भाष्यारम्भ में स्वयं इस बात को मानता है—

त्रालोच्य पूर्वभाष्यं च वह्वृचस्य समन्ततः।
गहनं मन्यमानेन सुबोधेन समुद्धृतम् ॥
नवनीतं यथा चीरात् सिकतायाश्च काञ्चनम्।
तथा समुद्धृतं सारं प्राणिनां बोधसिद्धये॥

# मौद्गल्यगोत्रेण च मुद्गलेन ह्यात्मानुभूतेन सुसंस्कृतेन। यथार्थभूतेन सुसाधकेन समुद्धृतं सारमिमं वरिष्ठम्॥

श्र्यात् - ऋग्वेद के भाष्य को श्राच्छे प्रकार देखकर, श्रीर उसे कठिन समभ कर मौद्रल्य गोत्र वाले मुद्रल ने यह सुन्दर सार निकाला है। जैसे दूध से मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही यह है, इत्यादि । यह भाष्य सायगा का ही संचेप है, श्रत: इस के विषय में श्राधिक नहीं लिखा जाता।

सायग्राभाष्य के सम्पादन में मैक्समूलर ने इस से बड़ी सहायता ली थी। सायग्राभाष्य के भावी सम्पादकों को भी यह वात ध्यान में रखनी चाहिए।

# ,चतुर्वेदस्वामी (सोलहवीं शताब्दी विक्रम का पूर्वार्ध)।

जैसा पृ० ६३ पर लिखा गया है, चतुर्वेदस्वामी सूर्यपिखत का गुरु था । सूर्यपंडित का संचिप्त वर्णन पृ० ६३-६४ तक कर दिया गया है । सूर्यपंडित के गीताभाष्य के आरम्भ के पाठ से अनुमान होता है कि चतुर्वेदस्वामी ने भी ऋग्वेद पर या कुछ आर्चश्रुतियों पर भाष्य किया था । उसका भाष्य साम्प्र-दायिक शैली का कैसा ज्वलन्त प्रमाण है, यह अगली पंक्तियों से दिष्टगत होगा ।

# जज्ञान एव व्यवाधत स्पृधः प्रापश्यद्वीरो अभिपौंस्यं रणम् । अवृथदद्विमिव सस्यदः सृजदस्तभ्रानाकं स्वपस्यया पृथुम् ॥

ऋ० १०| ११३|४॥

श्रत्र चतुर्वेदस्यामिकृतभाष्यम् । यः परमेश्वरो जज्ञानः प्राहुर्भूतमात्रो मायया वालदशां स्वीकुर्वाणोऽपि सन् स्पृधः स्पर्धं कृतवतः शत्रून्
पूतनादीन् कंसान्तान् व्यवाधत वाधितवान् । न केवलं दैत्यान् श्रपितु शकादीनां गर्वमपीत्याह । यो श्राद्धं पर्वतं गोवर्धनम् श्रवृश्चत् उद्दधार ।
किमुदिश्य । सस्यदो धान्यदातृन् मेघाननवरतं वर्षमाणान् श्रवस्जत
विसर्जितवान् । तेन पृथुं सामर्थ्यवन्तं नाकम् इन्द्रलोकम् स्वपस्यया मायया
श्रस्तभात् स्तम्भितवान् स्तम्भितशिक्षमकरोत् । श्रथं यौवनदशायामिष श्रिभि-

पोंस्यं सर्वपुरुषार्थसाधकं रगं कुरुपागडवसंत्रामं चीरो ऽपि सन् ऋपश्यत् ताटस्थ्येन दृष्टवान् न तु स्वयं युयुधे । १

ऋथीत् उत्पन्न होते हुए ही बालक कृष्णा ने युद्ध में पूतनादि से कंस तक रात्रुओं! को मारा, और गोवर्धन पर्वत को उठाया। धान्यदेने वाले मेघों की निरन्तर वर्षा को बन्द किया। उसने सामर्थ्यवान इन्द्रलोक को अपनी माया से स्तम्भित कर दिया। और युवाबस्था में भी सब पुरुषार्थों के सिद्ध करने वाले कौरवपारडवों के युद्ध को वीर होते हुए भी तटस्थ भाव से देखता रहा। स्वयं युद्ध नहीं किया।

क्या विचित्र ऋषें है, परन्तु श्रीकृष्ण की ऋह्ट श्रद्धा में निमग्न आचार्य को ऐसा ऋषे करके असीम प्रसन्नता हुई होगी । वह चित्त में विचारता होगा कि देखो हमने इस ऋचा का कैसा सुन्दर ऋषे लगाया । आज तक किसी दूसरे आचार्य को यह नहीं सूमा । अस्तु, हम ने तो साम्प्रदायिक भाव दिखाने के लिए ही इस मन्त्र का भाष्य यहां उद्धत

## देवस्वामी । भट्टभास्कर । उवट

देवस्वामी, महभास्कर और उवट ते भी ऋग्वेद पर अपने भाष्य रचे थे। इन भाष्यों का भी भाषी अनुसन्धान कर्ने वालों को पता लगाना चाहिए।

देवस्वामी हमारे मित्र श्री रामञ्चनन्तकृष्ण शाखी ने मुक्क से स्वयं कहा था कि उन्होंने एक स्थान पर देवस्वामी के ऋग्वेदभाष्य का कोई अंश देखा है। अपने पत्रों में भी उन्होंने यही वात मुक्के लिखी श्री। उनके कथन से मुक्के कुछ र विचार होता था कि ऐसा सम्भव हो सकता है। देवस्वामी ने ऋग्वेद पर भाष्य किया, इस अनुमान को निम्नलिखित वातें पुष्ट करती हैं।

१—देवस्वामी ने झारवलायन श्रीत झौर गृह्य पर अपने भाष्य रचे थे। वे दोनों भाष्य खब भी झनुक पुस्तकालयों में मिलते हैं। इस से

१ - सूर्यपण्डित के गीताभाष्य का आरम्भ ।

सम्भव प्रतीत होता है कि ऋग्वेदीय श्रीत त्र्यादि पर भाष्य करने वाले त्र्याचार्य ने ऋग्वेद पर भी त्रपना भाष्य किया हो ।

२—महाभारत के दुष्कर श्लोकों पर विमलबोध ने टीका लिखी है । वह महाभारतस्थ अश्विसम्बन्धी श्लोकों की टीका में लिखता है—

मया भोजजन्मेजयाचार्यदेवस्वामिवदनिघण्द्वविश्राडनुवा-कार्थपर्यालोचनेनायमर्थः कृतः ।

अर्थात्—मैंने भोज, जन्मेजय, देवस्वामी, वेदनिघरादु और ऋ०१०। १०१॥ का अर्थ देखने से यह अर्थ किया है।

देवस्वामी ने महाभारत पर टीका लिखी हो, ऐसा कोई साद्य अभी तक हमारे देखने में नहीं आया। इस से प्रतीत होता है कि विमलवीध का अभिप्राय देवस्वामी के ऋग्वेदभाष्य से हो सकता है।

### देवस्वामी का काल।

प्रयञ्चहृदय के दर्शनप्रकरण में लिखा है कि आचार्य देवस्वामी ने सम्पूर्णमीमांसा पर उपवर्षभाष्य के संत्तेपरूप में अपना भाष्य रचा था । यह भाष्य शवरस्वामी के भाष्य का आधार बना । यह देवस्वामी ही यदि ऋग्वेद भाष्यकार देवस्वामी है, तो इसका काल विकम से कुछ पूर्व का ही होगा ।

भट्टभास्कर—आपर्ट अपने सूचीपत्र भाग २ पृ० ५११ पर भट्टभास्कर के ऋग्वेदभाष्य का पता देता है। भट्टभास्करकृत ऐतरेयबा० भाष्य का एक हस्तलेख हमारे पुस्तकालय में है, अतः सम्भव हो सकता है कि ऐतरेय बा० पर भाष्य करने वाले भट्टभास्कर ने ऋग्वेद पर भी अपना भाष्य किया हो ।

उवट—डा॰ राज पाचवीं श्रोरिएएटल कान्फ्रेंस के लेख में पृ॰ २६१ पर लिखते हैं, कि "निघएड ३।४।९१॥ पर देवराज उवट से एक पंक्ति उद्धृत करता है। वह पंक्ति श्रमात्य पद सम्बन्धी है। श्रमात्य शब्द यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता में एक वार ही श्राया है। वहां उवट के भाष्य में देवराजोद्धृत पंक्ति का कोई चिन्ह नहीं है। श्रमात्य शब्द ऋ॰ ७।१५१३॥ में भी है। श्रतः सम्भव हो सकता है कि देवराजोद्धृत पंक्ति उवट के ऋग्भाष्य में हो।"

उवट का ऋग्वेद पर कोई भाष्य था, उसे सिद्ध करने के लिए डा॰ राज

का यह लेख अपर्याप्त ही है। देवराजोद्धृत उवट की पंक्ति उस के याजुषभाष्य ३।३२॥ में मिलती है। अतः उवट ने ऋग्वेदभाष्य किया, इस के लिए कोई अन्य प्रमाण खोजना चाहिए।

कालायनकृत ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी पर किसी उवट का एक भाष्य हमारे पुस्तकालय में है। वह भाष्य वड़ी योग्यता से लिखा गया है। उवट ने ऋक्-प्रातिशाख्य पर भी भाष्य लिखा था। ऋतः सम्भव हो सकता है कि उस ने ऋग्वेद पर भी भाष्य किया हो।

#### हरदत्त

हरदत्ताचार्य ने आश्वलायन मन्त्रपाठ पर आपना भाष्य रचा था। उस के कोश मैसूर, मद्रास और त्रिवन्द्रम में मिलते हैं। देवराजयज्वा उसे निघरटु-भाष्य में कई स्थानों पर उद्शुत करता है। इसी हरदत्त ने—

- (१) एकामिकाएड व्याख्या
- (२) श्रापस्तम्बगृह्यसूत्र न्याख्या, श्रनाकुला
- (३) त्रापस्तम्बधर्मसूत्र व्याख्या, उज्ज्वला
- (४) आश्वलायनगृह्यसूत्र व्याख्या, अनाविला
- (५) गौतमधर्मस्त्रव्याख्या, मितात्तरा भी रची थीं।

हरदत्त के भाष्य का एक नमूना उस के श्राश्वलायनगृह्य सूत्र १।१।४॥ की व्याख्या में से नीचे दिया जाता है ।

# त्रगोरुधाय गविषे द्युत्ताय दस्म्यं वचः। पृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥

ऋ० ना२४|२०॥

स्तुतिलत्त्त्गां गां वाचं यो न निरुणि तस्मै आगोरधाय । गविषे गामिच्छते द्युत्ताय युःस्थानाय दरम्यम् अनुरूपं स्तुतिलत्त्गणं वचः । घृतात् मधुनश्च स्वादीयः स्वादुतरं दर्शनीयं वोचत ब्र्त हे मदीया ऋत्विजः पुत्रपौत्रा वा । अर्थात् - स्तुर्तिरूपी वाणी को न रोकने वाले के लिए, गै। को चाहने वाले के लिए, युस्थानी के लिए, है मेरे ऋत्वजो अथवा पुत्रपीत्रों, छूत और मधु से भी अधिक मीठी स्तुति रूप वाणी को बोलो ।

हरदत्तं का बार्बलायन-मन्त-भाष्य शीघ्र मुद्रित होना चाहिए।

# सुदर्शन स्रि से उद्घृत वह्वसंहितामाध्य

सुदर्शनसूरि त्रपरनाम वेदव्यास ने सन्ध्यावन्देनमन्त्रभाष्य नीम की ऐके प्रन्थ लिखा है। उस में सन्ध्यामन्त्रों की सुन्दर व्याख्या है। उस के पृ० ६ पर यह लिखा है—

यथा-काममूता इति वह्वृच संहितायाम्। तत्न या कामेन सृद्धिता सा काममूता। इति भाष्यम्।

कामसूता पद ऋ॰ १०।१०।११॥ में आता है। इस पर उद्गीथ, वेङ्कटमाधव और सायरा के भाष्य निम्नलिखित हैं—

उद्गीथ-काममोहिता सती । कामेन बद्धा गृहीता वशी-कृता सती।

वे० माधव –साहङ्कारमूर्छिता । सायण–साहं कामभूता कामेन मूर्छिता ।

इन में से सायगा की पंक्तियां सुदर्शन के उद्भृत भाष्य से मिलती हैं। परन्तु जहां तक हमें पता है, ब्राचार्य सुदर्शन सायगा से पहले हो चुका था। सुदर्शन ने ही रामानुज के वेदान्तसूत्रभाष्य पर श्रुतप्रकाशिका नाम की विद्वज्जन-विस्मयोत्पादक टीका लिखी है। भावी विचारकों को अधिक सामग्री के मिलने पर यह ग्रन्थी सुलमानी चाहिए।

# द्यानन्द सरस्वती ( संवत् १६५० )

दयानन्द सरस्वती के साथ हम वैदिक माध्यकारों के इतिहास के आधु-निक युग में प्रवेश करते हैं । वैदिक विद्या के लिए वह समय नितान्त अनुपयोगी था। इस युग में वैदिक प्रन्थों का हास हो रहा था। वेदाभ्यासियों की गंगाना श्रक्णुलियों पर हो सकती थी । काशी सहरा विद्याचित्र में वेदार्थ जानने वाला किटनाई से मिलता था । वेदों की श्रनेक शाखाएं लुप्त हो चुकी थीं । जो विद्य-मान थीं, वह भी सुलभ न थीं । राजकीय श्राश्रय का कोई श्रवसर न था । वह राज्य-सहायता जो सायण श्रीर हिरस्वामी श्रादि को प्राप्त थीं, श्रव प्राचीन काल का स्वप्न हो चुकी थी । वे विद्वान सहायक जो स्कन्दस्वामी श्रीर सायण श्रादि को श्रनायास मिल सकते थे, श्रव खोजने पर भी दृष्टिगत नहीं होते थे । ऐसी श्रवस्था में द्यानन्द सरस्वती ने जन्म लिया ।

दयानन्दसरस्वती का जन्म संवत् १८८१ में हुआ । <sup>9</sup> उन की जन्मतिथि के विषय में उन के शिष्य कवि ज्वालादत्त का निम्नलिखित वचन है—

> त्तोणीभाहीन्दुभिरभियुते वैकमे वत्सरे यः प्रादुर्भूतो द्विजवरकुले दिल्ले देशवर्ये । मूलेनासी जननविषये शङ्करेणापरेणा-ख्याति प्रापत प्रथमवयसि प्रीतिदः सज्जनानाम् ॥१॥३

अर्थात्—-संवत् १८८१ में श्रेष्ठ दिल्लाए देश के एक ब्राह्मणकुल में दयानन्द सरस्वती का जन्म हुआ, उन का पहिली आयु का नाम मूलशंकर था।

### श्रध्ययन् ।

दयानन्द सरस्वती श्रौदीच्य ब्राह्मण था। सामवेदी होने पर भी उसने रुद्राध्याय का पाठ करके यजुर्वेद पढ़ा था। मथुरा में एक संन्यासी सत्पुरुष विरजानन्द स्वामी रहते थे। वे व्याकरण के श्राह्मतीय विद्वान् थे। उन से संवत् १६१७-

१-संवत् १६ = १ की दयानन्दसरस्वती-जन्म-शताब्दी उत्सव के अवसर पर एक महाशय ने हमसे कहा था कि दयानन्द सरस्वती की जन्मतिथि आश्विन वदी ७ थी । यह तिथि मेरठनिवासी वाबू जैशीरामको स्वामी दयानन्दसरस्वती ने स्वयं वताई थी ।

प्रश्लाबाद निवासी पं० गणेशदत्तकृत श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी
महाराज की कुछ दिनचर्या के श्रन्त में दूसरी वार की छपी, सन् १८८०।
 वाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय का मत है कि जनका जन्म नाम मूलजी था।

१६१६ तक दयानन्द सरस्वती ने न्याकरण आदि शास्त्र पढ़े । उनके मृत्यु-पर्यन्त दयानन्द सरस्वती उन से अपनी शंकाओं का समाधान कर लेते थे । उनका देहान्त संवत् १६२५ में हुआ। उनके योग्य शिष्य पं० उदयप्रकाश के पुत्र पं० मुकुन्ददेव ने विरजानन्द स्वामी के मृत्यु-दिन निम्नलिखित श्लोक कहा था । यह श्लोक २० दिसम्बर सन् १६१६ को मधुरा में उन्होंने स्वयं मुक्ते लिखाया था—

# इषुनयननवदमाहायने वैक्रमार्के

# सुरनुतिपतृपत्ते कामतिथ्यां मृगांके । सकलनिगमवेत्ता दग्ड्युपाख्यः सुधीन्द्रः

# समगत सुरलोके देवराजेन साकम्॥

त्रर्थात्—विक्रम संवत् १६२५ मास त्राश्विन वदी १३ सोमवार को विरजानन्द उपनाम दराडी स्वामी का देहान्त हुन्ना ।

# दयानन्द सरस्वती के विषय में रुडल्फ हार्नले का लेख।

सन् १०० मास मार्च के किश्चियन इएटैलीजैन्सर में प्रो० रुडल्फ हार्नले ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था । उस के कतिपय वाक्य नीचे लिखे जाते हैं—

अर्थात्-दयानन्द सरस्वती का अर्थववेद को छोड़ कर शेष वेदों में अच्छा अभ्यास है । उसने अर्थववेद के कुछ भाग ही पढ़े हुए थे। सम्पूर्ण अर्थववेद उसने पहली वार तभी देखा, जब मैंने अपना हस्तलेख उसे दिया। वह वेदों को स्वतन्त्ररूप से पढ़ता है और परम्परागत (मध्यम कालीन) पद्धति की परवा नहीं करता । प्रसिद्ध सायणाचार्य का भाष्य उस की दृष्टि में किसी काम का नहीं है।

संवत् १६३३ में दयानन्दसरस्वती ने ऋग्वेद का भाष्य करना आरम्भ किया । वेदभाष्यप्रचारार्थ विज्ञापनपत्र में वह स्वयं लिखते हैं—

इदं वेदभाष्यं संस्कृतार्यभाषाभ्यां भूषितं क्रियते।
कालरामाङ्कचन्द्रेऽब्दे भाद्रमासे सिते दले।
प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया ॥
तिद्दिमिदानीं पर्यन्तं दशसहस्रश्लोकप्रमितं तु सिद्धं जातम्।
तचेदं प्रत्यहमग्रेऽग्रे न्यूनान्न्यूनं पञ्चाशच्छ्लोकप्रमितं नवीनं रच्यत
प्रवमधिकाद्धिकं शतश्लोकप्रमाणं च।

यर्थात् — यह भाष्य संस्कृत और आर्यभाषा जो कि काशी प्रयाग आदि मध्यदेश की है, इन दोनों भाषाओं में बनाया जाता है। इस में संस्कृत भाषा भी सुगम रीति की लिखी जाती है और वैसी आर्यभाषा भी सुगम लिखी जाती है। संस्कृत ऐसा सरल है कि जिसको साधारण संस्कृत को पढ़ने वाला भी वेदों का अर्थ समम्भ ले। तथा भाषा का पढ़ने वाला भी सहज में समम्भ लेगा। संवत् १६३३ भाद्रमास के शुक्लपत्त की प्रतिपदा के दिन इस भाष्य का आरम्भ किया है सो संवत् १६३३ मार्गशिर शुक्ल पौर्णमासी पर्यन्त दश हजार श्लोकों के प्रमाण भाष्य वन गया है। और कम से कम ५० श्लोक और अधिक से अधिक १०० श्लोक पर्यन्त प्रति दिन भाष्य को रचते जाते हैं।

पुनः उसी विज्ञापन में ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के सम्बन्ध में लिखा है—
भूमिका के श्लोक न्यून से न्यून संस्कृत और आर्यभाषा के मिल के आठ
हजार हुए हैं। इस में सब विषय विस्तार पूर्वक लिखे हैं।
ऋग्वेदभाष्य का नमूना संवत् १९३३ में छप गया था।

१—भगवद्दत्त सम्पादित, ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, द्वितीय भाग,

२-तथैव पृ० ५८।

भूमिका संवत् १६३४ में मुद्रित होनी आरम्भ हुई थी और संवत् १६३५ में मुद्रित हो गई थी | वेदभाष्य की रवना संवत् १६३३ में आरम्भ हो गई थी | उस के विषय में ऋग्वेदभाष्य के आरम्भ में लिखा है—

विद्यानन्दं समवित चतुर्वेदसंस्तावना या संपूर्येशं निगमनिलयं संप्रणस्याथ कुर्वे । वेदन्यङ्के विधुयुतसरे मार्गशुक्केऽङ्गभौमे ऋग्वेदस्याखिलगुणगुणिज्ञानदातुर्हि भाष्यम्॥

ऋषीत्—जो चारों देदों की प्रस्तावना विद्यानन्द को देती है, उसे समाप्त कर के वेद के निलय परमेश्वर को नमस्कार कर के संवत् १९३४ मार्गशुक्क ६ मंगलवार के दिन संपूर्ण गुणगुणी के ज्ञान को देने वाले ऋग्वेद भाष्य का आरम्भ करता हूं।

यह वेदभाष्य मुद्रित होकर मासिक अङ्कों में निकला करता था। इसका प्रथमाङ्क संवत् १६३५ में छप गया था। इयानन्द सरस्वती का देहावसान संवत् १६४० की दीपमाला के दिन हुआ था। उस के परचात् भी यह वेदभाष्य मुद्रित होता रहा। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋ० ७१६१। र॥ तक यह भाष्य किया हैं।

### द्यानन्द सरस्वती का ऋग्भाष्य।

द्यानन्द सरस्वती की ऋग्वेदादिभाष्यभूनिका उन की असाधारण योग्यता का जीवित प्रमाण है। वेद का अभ्यास करने वाले द्यानन्द सरस्वती के विचार से कितने ही असहमत हों, परन्तु भूनिका का पाठ कर के वह एक वार मुक्ककरठ से उसकी प्रशंसा करने लग पहते हैं। मैक्समूलर लिखता है—

"We may divide the whole of Sauskrit literature, beginning with the Rig-Ved and ending with Dayanada's Introduction to his edition of the Rig-veda, his by no means uninteresting Rig-veda-bhumika, into two great periods:"

<sup>1—</sup>India what can it teach us, Lecture III.

त्रर्थात् —संस्कृत वाङ्मय का आरम्भ ऋग्वेद से है और अन्त दयानन्द सरस्वती की ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पर । यह भूमिका किसी प्रकार भी अरुचिकर नहीं ।

वेदमाध्यभूमिका और वेदमाध्य में दयानन्द सरस्वती का मुख्य वल इस बात पर है कि वेदों में एकेश्वर उपासना है । नैरुक्कों के तीन देवताओं की पूजा का, व्याज्ञिकों के तेतीस देवताओं की स्तुति का व्यौर पाश्चात्य लोगों की अपिन आदि जड़ पदार्थों की आराधना का वेद में विधान नहीं है । वेद में आपिन आदि नामों से शुद्ध रूप से परमात्मा का वर्णन है । वेदमन्त्रों की औपनिषदी व्याख्या दयानन्द सरस्वती के पन्न की परम सहायक है ।

इस विषय में अनुभवी योगी, वीतराग श्री अरविन्द घोष का लेख पढ़ेन योग्य है | वह नीचे दिया जाता है—

It is objected to the sense Dayananda gave to the Veda that it is no true sense but an arbitrary fabrication of imaginative learning and igenuity, to his method that it is fantastic and unacceptable to the critical reason, to his teaching of a revealed Scripture that the very idea is a rejected superstition impossible for any enlightened mind to admit or to announce sincerely.

I shall only state the broad principles underlying his thought about the Veda as they present themselves to me.

To start with the negation of his work by his critics, in whose mouth does it lie to accuse Dayananda's dealing with the Veda of a fantastic or arbitrary ingenuity? Not in the mouth of those who accept Sayana's traditional interpretation. For if ever there was a monument of arbitrarily erudite ingenuity, of great learning divorced, as great learning too often is, from sound judgment and sure taste and a faithful

१—नैरुक्त और ब्राह्मणों के प्रवक्ता ब्रह्म के उपासक थे, परन्तु उन ब्रन्थों का जो संकुचित अर्थ श्रव समन्ता जाता है, हमारा संकेत उस की श्रोर है !

critical and comparative observation, from direct seeing and often even from plainest common sense or of a constant fitting of the text into the Procrushean bed of preconceived theory, it is surely this commentary, otherwise so imposing, so useful as first crude material, so erudite and laborious, left to us by the Acharya Sayana. Nor does the reproach lie in the mouth of those who take as final the recent labours of European scholarship. For if ever there was a toil of interpretation in which the loosest vein has been given to an ingenious speculation, in which doubtful indications have been snatched at as certain proofs, in which the boldest conclusions have been insisted upon with the scantiest justification, the most enormous difficulties ignored and preconceived prejudice maintained in face of the clear and often admitted suggestions of the text, it is surely this labour, so eminently respectable otherwise for its industry, good will and power of research, performed through a long century by European Vedic scholarship.

What is the main positive issue in this matter? An interpretation of Veda must stand or fall by its central conception of the Vedic religion and the amount of support given to it by 'the intrinsic evidence of the Veda itself. Here Dayananda's view is quite clear, its foundation inexpugnable. The Vedic hymns are chanted to the One deity under many names, names which are used and even designed to express His qualities and powers. Was this conception of Dayananda's arbitrary conceit fetched out of his own too ingenious imagination? Not at all; it is the explicit statement of the Veda itself; "One existent, sages" not the ignorant, mind you, but seers, the men of knowledge,—"speak of in many ways, as Indra, as Yama, as Matarisvan, as Agni," The

Vedic Rishis ought surely to have known something about their own religion, more, let us hope than Roth or Max Muller, and this is what they knew.

We are aware how modern scholars twist away from the evidence. This hymn, they say, was a late production, this loftier idea which it expresses with so clear a force rose up somehow in the later Aryan mind or was borrowed by those ignorant fire-worshipers, sunworshipers, sky-worshipers from their cultured and philosophic Dravidian enemies. But throughout the Veda we have confiramatory hymns and expressions: Agni or Indra or another is expressly hymned as one with all the other gods. Agni contains all other divine powers within himself, the Maruts are described as all the gods, one deity is addressed by the names of others as well as his own, or, most commonly, he is given as Lord and King of the universe, attributes only appropriate to the Superme Deity. Ah, but that cannot mean, ought not to mean, must not mean the worship of One; let us invent a new word, call it henotheism and suppose that the Rishis did not really believe Indra or Agni to be the Supreme Deity but treated any god or every god as such for the nonce, perhaps that he might feel the more flattered and lend a more gracious ear for so hyperbolic a compliment! But why should not the foundation of Vedic thought be natural monotheism rather than this new fangled monstrosity of henotheism? Well, because primitive barbarians could not possibly have risen to such high conceptions and if you allow them to have so risen you imperil our theory of evolutionary stages of the human development and you destroy our whole idea about the sense of the Vedic hymns and their place in the history of mankind. must hide herself, Truth

common sense disappear from the field so that a theory may flourish! I ask, in this point, and it is the fundamental point, who deals most straightforwardly with the text, Dayananda or the Western scholars?

But if this fundamental point of Dayananda's is granted, if the character given by the Vedic Rishis themselves to their gods is admitted, we are bound, whenever the hymns speak of Agni or another, to see behind that name present always to the thought of Rishis the one Supreme Deity or else one of His powers with its attendant qualities or workings. Immediately the whole character of the Veda is fixed in the sense Dayananda gave to it; the merely ritual, mythological, polytheistic interpretation of Sayana collapses, the merely meteorological and naturalistic European interpretation collapses. We have instead a real scripture, one of the world's sacred books and the divine word of a lofty and noble religion.

अर्थात् — दयानन्द के वेदभाष्य के सम्बन्ध में अनेक शंकाएं की जाती हैं। … में दयानन्द के वेदभाष्य के आधाररूप उन प्रसिद्ध नियमों का उक्षेख करूंगा, जो सुभे समभ आए हैं।

सायग्रभाष्य को ठीक समक्तने वाले लोग दयानन्द सरस्वती के भाष्य के विषय में कुछ नहीं कह सकते । महा विद्वान् सायग्रा का भाष्य ऊपर से महत्व वाला दिखाई देता हुआ भी वेद का यथार्थ और सीधा अर्थ नहीं है। पाश्चात्य विद्वान् भी दयानन्द सरस्वती के भाष्य के विषय में कुछ नहीं कह सकते । उन का परिश्रम, शुभेच्छा, अनुसन्धान शिक्त से एक शताब्दी में किया गया अर्थ भी ठीक अर्थ नहीं, क्योंकि इस में पूर्वापर सम्बन्ध का अभाव है, और सैन्दिग्ध विषयों को प्रमाग्रभूत मान कर अर्थ किया गया है।

वेदार्थ तो वेद से ही होना चाहिए। इस विषय में दयानन्द सरस्वती १-हम ने श्री अरविन्द के लेख का भावमात्र दिया है। वैदिक मैगर्जान, १९१६। का विचार सुस्पष्ट है, उसकी आधारशिला अभेद्य है। वेद के सूक्त भिन्न भिन्न नामों से एक ईश्वर को ही सम्बोधन कर के गाए गए हैं। विप्र, अर्थात् ऋषि एक परमात्मा को ही अग्नि, इन्द्र, यम, मातिरिश्वा और वायु आदि नामों से बहुत प्रकार से कहते हैं। वैदिक ऋषि अपने धर्म के विषय में मैक्समूलर या राथ की अपेत्ना अधिक जानते थे। अतः वेद स्पष्ट कहता है कि एक ईश्वर के ही अनेक नाम हैं।

हम जानते हैं, आधुनिक विद्वान् किस प्रकार इस वात को खींचतान करके उलटते हैं। वे कहते हैं, यह सूक्त नए काल का है। ऐसा ऊंचा विचार बहुत प्राचीन आर्य लोगों के मन में नहीं आ सकता था। इस के विपरीत हम देखते हैं कि वेद में सूक्तों पर सूक्त इसी भाव को बताते हैं। अगिन में ही सब दूसरी दैवी शिक्तयां हैं, इत्यादि। देवताओं के ऐसे विशेषणा हैं जो सिवाय ईश्वर के और किसी के हो नहीं सकते। पाश्वात्य इस बात से घवराते हैं। आहो वेद का ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए, निस्संदेह ऐसे अर्थ से उन का चिरकाल से प्राप्त विचार हटता है। अतः सत्य को छिपाना चाहिए। मैं पूछता हूं, इस बात में, इस मौलिक बात में दयानन्द सरस्वती वेद का सीधा अर्थ करता है या पाश्वात्य विद्वान्।

इस एक के सममने से, दयानन्द के इस मौलिक सिद्धान्त के मानने से, नहीं, वैदिक ऋषियों के इस विश्वास के जानने से कि सब देवता एक महान् आत्मा के नाम हैं, हम वेद का वास्तविक भाव जान लेते हैं । वस वेद का वहीं तात्पर्य निकलता है, जो दयानन्द सरस्वती ने इस से निकाला । केवल याज्ञिक अर्थ, या सायण का बहुदेवतावाद आदि का अर्थ भस्मीभृत हो जाता है । पाश्चात्यों का केवल अन्तरिज्ञ आदि लोकों के देवताओं के सम्बन्ध में किया हुआ अर्थ मिलयामेट हो जाता है । इन के स्थान में वेद एक वास्तविक धर्मप्रन्थ, संसार का एक पवित्र पुस्तक और एक श्रेष्ठ और उच्च धर्म का देवी शब्द हो जाता है।

अपने वेदभाष्य के विषय में दयानन्दसरस्वर्ता का निम्नलिखित लेख भी देखने योग्य है —

परन्त्वेतैवेदमन्त्रैर्यत्राग्निहोत्राद्यश्वमेधान्ते यद्यत् कर्तव्यं तत्तदत्र विस्तरतो न वर्णियष्यते । कुतः कर्मकाण्डानुष्ठानस्यैतरेय-शतपथवाह्मणपूर्वमीमांसाश्रौतसूत्रादिषु यथार्थे विनियोजितत्वात्। तथैवोपासनाकाग्रडस्यापि प्रकरग्रग्रज्दानुसारतो प्रकाशः करिष्यते । .....एवमेव ज्ञानकारडस्यापि॥°

अर्थात्—दयानन्द सरस्वर्ता की प्रतिज्ञाहै कि उन के भाष्य में कर्म. उपासना और ज्ञानकाएडों का विस्तार से वर्णन नहीं होगा । ये विषय ब्राह्मएगें, उपनिषदों और दर्शनों आदि में विस्तार से कहे गए हैं। उन का पुनः कहना पिष्टपेषणा है । अतः इस भाष्य में वैदिक मन्त्रों का प्रायः मुलार्थ ही होगा ।

सायणादि के सम्बन्ध में दयानन्द सरस्वती की सम्मति।

सायण और योहप के अनुवादकों के विषय में दयानन्द सरस्वती ने लिखा है-

पूर्वेषां भाष्यकृतां सायणाचार्यदीनां ये गुणाः सन्ति ते त्वस्मा-भिरपि स्वीकियन्ते, गुणानां सवेंः शिष्टैः स्वीकार्यत्वात् । तेषां ये दोषाः सन्ति ते अत्र दिग्दर्शनेन खराड्यन्ते ।

अर्थात् - एर्वभाष्यकार सायण आदिकों के गुणों को में स्वीकार करता हूं। परन्तु उन के दोषों का खरडन करता हूं।

इस से आगे रावण, उवट, सायणमाधव, और महीधर का नाम लेकर लिखा है, कि इन के अनेक समान दोष हैं। अतः एक का खएडन होने से सब का खरडन जानना चाहिए । और इन से भी ऋषिक दोष पाश्चात्य ऋतुवादकों के हैं।

संबद् १६३२ में जब वेदसाध्य का नसूना कुए गया. तो पंजाब य्निवर्सियो के परामर्श पर बो॰ ब्रिफिथ, बो॰ टानि, पं॰ गुरुब्रहाइ प्रधान पंडित ब्रोरि-एएटल कालेज लाहोर. श्रीर पंडित भगवान दास श्रध्यापक गवर्नमेएट कालेज लाहौर ने उस पर समालीचनाएं लिखीं। कलकता के पं नहेशचन्द्र न्यादरल

१ — ऋग्वेदादिसाध्यम् मिला, प्रतिज्ञाविषय ।

२—देदभाष्य का नसूना, पु० ७

ने भी एक विस्तृत समालोचना मुद्रित कराई । उन सब का उत्तर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने दियां। इन सब में से पं॰ महेशचन्द्र के आंत्रिप कुछ अधिक बलवान् थे। उनका उत्तर आन्ति निवारण पुस्तिका में कार्तिक शुक्का २, संवत १६३४ को दिया गया।

यह उत्तर इतना सारगर्भित है कि पढ़ कर वेदविषय में बहुत ज्ञान होता है ।

पं॰ गुरुप्रसाद ने स्वामी द्यानन्द सरस्वती के विद्धीमिह और विद्मिमिह और विद्मिमिह प्रयोगों को अशुद्ध बताया था । इन के शुद्ध होने में द्यानन्द सरस्वती ने पाणिनि, कैयट, नागेश, रामाश्रम और अनुभूतिस्वरूपाचार्य के कथन प्रस्तुत किए, और इन के अनुसार इन दोनों प्रयोगों को शुद्ध बताया।

स्वा॰ दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य पर इिएडयन नेशनल कांग्रेस के जन्मदाता मिस्टर ह्यूम ने भी एक लेख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था। उस का उत्तर भी स्वा॰ दयानन्द सरस्वती की श्रोर से छपा था। ऐसी ही श्रोर भी श्रोनेक घटनाएं इस भाष्य के सम्बन्ध में हैं, परन्तु विस्तरमय के कार्री हम उन्हें यहां नहीं लिखते।

### भाष्य की विशेषताएं।

१—इस भाष्य में वेदों के श्रनादि होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन है। ब्राह्मणप्रन्थों और मीमांसा में जो विषय सूच्मरूप से था, वह यहां छुस्पष्ट है।

२—वेदों में लौकिक-इतिहास का अभाव है, यह भी दयानन्द सरस्वती ने अच्छे रूप से दिखाया है।

३ - वेदों के शब्द यौगिक और योगहड हैं, रूडि नहीं, यह इस साध्य

की आधारिशला है। अप्ति आदि शब्दों से किस प्रकार परमात्मा का प्रहर होता है, उस की विवेचना प्रथम मन्त्र के भाष्य में की गई है। जो प्रमार इस अर्थ के समर्थन में प्रस्तुत किए गए हैं, वे देखने योग्य हैं। माने प्रमार्शों की एक माला बना दो गई है। ऋग्वेद से लेकर मनुस्हित और

मैत्रायणी उपनिषद् तक के प्रमाण इस माला की मणियां हैं।

१—देखों, ऋषि दयानस्द के पत्र और विकापन, भाग १ ए० ४४,४६ |

४—वाचकलुप्तोपमालंकार से अनेक मन्त्रों का भावार्थ खोला गया है। अथार्त्-उपा के समान स्त्री, मित्र के समान अध्यापक, वरुण समान उपदेशक, इत्यादि।

५—स्वा॰ दयानन्द सरस्वती का सिद्धान्त है, कि जहां जहां उपासना का विषय है, वहां वहां अपि आदि शब्दों से ईश्वर का अभिप्राय है। अन्यथा इन्हीं शब्दों से भौतिक पदार्थों का प्रहण किया जा सकता है।

> ६—कहीं कहीं दयानन्दसरस्वती ने शाकल्य से भिन्न पदपाठ स्वीकार किया है। ७—देवता भी कहीं कहीं सर्वानुकमणी से भिन्न माने हैं।

द—शतपथादि ब्राह्मण और निरुक्त निघराटु तथा अष्टाध्यायी और महाभाष्य के प्रमाणों से यह भाष्य भरा पड़ा है।

६—एक एक राब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, जैसे इन्द्र के अर्थ परमात्मा, सूर्य, वायुं, विद्वांन राजा, जीवात्मा आदि किए गए हैं।

स्वामी दयानन्द सरस्वती की असाधारण विद्वत्ता, अलौकिक प्रतिमा, असीम ईश्वरप्रेम और परम वेद-भिक्त इस भाष्य के पाठ से एक विपत्ती के हृदय पर भी अङ्कित हो जाती हैं।

### नवीन भाषा-भाष्यकार

इन भाष्यों के अतिरिक्त ऋग्वेद के बहुत से भागों पर परलोकगत पं॰ शिवशङ्कर काव्यतीर्थ, पं॰ आर्यमुनि, स्वर्गाय राय शिवनाथ अप्तिहोत्री आदि महानुभावों ने भी अपने भाष्य इस आधुनिक काल में लिखे हैं, परन्तु उन का महत्त्वविशेष न होने से उन का यहां वर्णन नहीं किया गया।

श्री अरविन्द घोष ने भी ऋग्वेद के कितपय सुक्तों की व्याख्या लिखी है। वह व्याख्या अङ्गरेजी भाषा में है, अतः उस का भी यहां उल्लेख नहीं किया । जब वेदार्थ के प्रकार की विस्तृत विचारणा होगी तो उस की और अन्य पाश्चाख अनुवादों की विवेचना की जायगी।

ऋग्वेद सम्बन्धी इतने भाष्यकारों का इतिहास लिख कर अब याजुष भाष्यकारों का इतिहास लिखा जाता है।

# द्वितीय अध्याय यजुर्वेद के भाष्यकार (१) शौनक

यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता का ३१वां ऋध्याय पुरुषसूक्त कहाता है। उवट ने इस सूक्त पर ऋपना भाष्य नहीं लिखा। उस के पास इस का कोई प्राचीन भाष्य था। उस के सम्बन्ध में वह लिखता है—

# अस्य भाष्यं शौनको नाम ऋषिरकरोत्

अर्थात् — इस स्क्ल का भाष्य शौनक नाम ऋषि ने किया था। वह भाष्य किसी कम से था। उस कम का उल्लेख भी उवट करता है—

प्रथमं विच्छेदः क्रियाकारकसम्बन्धः समासः प्रमेयार्थ-व्याख्येति ।

त्रर्थात्—इस भाष्य में पहले पदच्छेद, फिर श्रन्वय, फिर समास का खोलना और फिर प्रमेयार्थ व्याख्या है।

# शौनक का पुरुषसूक्तभाष्यः

उवट का विचार है कि शौनकानुसार इस सूक्त का मोच्न में विनियोग है। शौनक का भाष्य वड़ा उत्कृष्ट है। इस में वेदान्त की मलक है। इस भाष्य में याज्ञिक खौर खाष्यात्मिक पद्धित का मेल है। केचित् खौर ख्रापरे कह कर दूसरों का मत भी दिया गया है। कहीं कहीं नैरुक्त पद्धित का खर्थ भी किया गया है। यथा १६वें मन्त्र के भाष्य में लिखा है –

## एवं योगिनो अपि दीपनादेवाः

त्र्यात् — इस प्रकार योगी भी दीप्तिमान होने से देवता कहाते हैं।

पुरुषस्क्ष का यह शौनकभाष्य उवट के काशी के हस्तलेखों में नहीं है।

इस से इस के प्राचीन होने का भी कभी कभी सन्देह होता है।

उवट के लेख से प्रतीत होता है कि यह भाष्य पर्याप्त प्राचीन काल का है। इस भाष्य का कर्ता शौनक यदि ऋषि न भी हो, और साधारण व्यक्ति ही हो तब भी यह भाष्य पुराना है। इस भाष्य के पाठ से प्रतीत होता है कि जितना हम पुराने काल में जाते हैं, उतना ही वेदों का गौरवयुक्त अर्थ हमारे सामने आता है।

शौनक का पदिवच्छेद करना उस के काल में पदपाठों के आभाव का सन्देह उत्पन्न करता है। यदि ऐसा ही है, तो वह अवश्य कोई ऋषि होगा।

. इस भाष्य में एक दो स्थलों पर वैष्णव संप्रदाय की छाया भी है। देखो मन्त्र १६ का भाष्य।

## (२) हरिस्वामी (संवत् ६३=)

पृ. २, ३ पर आचार्य हरिस्वामी के काल के विषय में लिखा जा चुका है। इस के शतपथ भाष्य का वर्णन इस इतिहास के भाग द्वितीय के पृ. ३६,४० पर हो चुका है। हरिस्वामी ने काल्यायनश्रौत पर भी अपना भाष्य लिखा था। उस का वर्णन आगे होगा।

## क्या हरिस्वामी ने यजुर्वेद पर भाष्य किया

श्रमी तक हम यह नहीं कह सकते कि हरिस्वामी ने यजुर्वेद पर भाष्य किया था, या नहीं । हां, जम्बू के रघुनाथ-मन्दिर के पुस्तकालय के सूचीपत्र में एक प्रन्थ का उल्लेख है । संख्या उस की ४५०१ है । वह रद्राध्याय का पदपाठ है । उस के सम्बन्ध में उक्क सूचीपत्र में लिखा है कि वह हरिस्वामि-मतानुसारी है । इस से श्रनुमान होता है कि हरिस्वामी ने यजुर्वेद पर भी श्रपना माध्य लिखा होगा ।

## (३) उवट (संवत् ११०० के समीप)

#### काल

शुक्क-याजुष-सम्प्रदाय का प्रसिद्ध भाष्यकार उवट महाराज भोज के काल . में हुआ है। अपने यजुर्वेदभाष्य के अन्त में वह स्वयं लिखता है—

> त्रानन्दपुरवास्तन्यवज्रटाख्यस्य सूनुना । उवटेन कृतं भाष्यं पदवाक्यैः सुनिश्चितैः ॥

# ऋष्यादींश्च नमस्कृत्य श्रवन्त्यामुवटो वसन्। ध्वमन्त्राणां कृतवान् भाष्यं महीं भोजे प्रशासित ॥

त्र्यात् — श्रानन्दपुर निवासी वज्रट के पुत्र उवैट ने सुनिश्चित पद वाक्यों से भाष्य किया। ऋष्यादियों को नमस्कार कर के अवन्ती में रहते हुए उवट ने मन्त्रभाष्य किया, जब भोज राज्य कर रहा था।

यही श्लोक खल्प पाठान्तरों के साथ अन्य हस्तलेखों के भिन्न भिन्न अध्यायों के अन्त में भी आए हैं । वे नीचे दिये जाते हैं । वड़ोदा के हस्तलेख संख्या १०४४७ के अन्त में लिखा है—

> श्रानन्दपुरवास्तव्यवज्रटाख्यस्य सूनुना। मन्त्रभाष्यमिदं क्रुप्तं भोजे पृथ्वीं प्रशासति॥१

पूना के हस्तलेख संख्या २३२ के दशम अध्याय के अन्त में लिखा है—
ऋष्यादींश्च नमस्कृत्य ह्यवन्त्या उवटो वसन् ।
मन्त्रभाष्यमिदं चके भोजे राज्यं प्रशासित ॥

काशी-मुद्रित वाराणसीस्थ राजकीय संस्कृतपाठशालीय उवट भाष्यानुसारी पाठ में १३वें श्रध्याय के श्रन्त में लिखा है—

त्रानन्दपुरवास्तव्यवज्रदस्य च सूनुना। उवदेन कृतं भाष्यमुज्जयिन्यां स्थितेन तु॥

इन श्लोकों के देखने से निश्चित होता है कि उवट ने महाराज भोज के राज्यकाल में यह भाष्य लिखा था। भोज का राज्यकाल संवत् १००५-१११७ तक माना जाता है। ख्रतः संवत् ११००के समीप ही उवट ने यह भाष्य लिखा होगा।

### उवट का कुल

उवट का नाम प्राचीन कोशों में उन्नट भी लिखा हुन्या है । उवट नाम

१ — निरुक्त, डा. स्वरूप की सूचियां, पृ. ७२।

हमारे पुस्तकालय के कोश संख्या ३१६२ के २०वें और ३०वें अध्याय
की समाप्ति पर भी यही श्लोक है |

र---हमारे कोश के २५वें अध्याय का अन्त |

काशमीरी ब्राह्मणों का हो सकता है। जैसा पूर्वीक्त श्लोकों से ज्ञात हो गया होगा उवट के पिता का नाम वज्रट था। त्रानन्दाश्रम पूना में ईशावास्य उपनिषद् पर अनेक टीकाएं छपी हैं। उक्कमें उवटभाष्य भी छपा है। उस के अन्त के लेख से प्रतीत होता है कि उवट का पिता वज्रट कोई उपाध्याय था—

# इत्क्षिश्रीमद्वज्ञटभद्दोपाध्यायात्मजसकलनिगमविच्चूडामणि श्रीमदुवटभद्दार्थविरचिते ....चत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः ॥४०॥

# उवट भाष्य के सब से पुराने हस्तलेख

वड़ोदा का संख्या १०४४७ का कोश संवत् १४६४ का है। पूना का संख्या २३८ का कोश संवत् १४३१ का है।

### उवटभाष्य के संस्करण

उवटभाष्य कलकत्ता, वनारस और मुम्बई में मुद्रित हो चुका है। इन में से एक को भी आदर्श संस्करण नहीं कहा जा सकता। मुम्बई संस्करण में अनेक मन्त्रों के महीधरभाष्य को ही उवटभाष्य मान कर छापा गया है। इस के सम्बन्ध में तृतीय दशक के सन् १६१३ के चौखम्बा संस्करण के पृ. १२१२ के दूसरे टिप्पण में मन्त्र २४|३॥ पर लिखा है—

अत्र महीधरोक्षमर्थं विलिखामीति पाठ श्रीवटभाष्ये किस्मि-श्चिदादर्शे केनिचिट्टिप्पर्यां समुद्धृत इत्यनुमीयते परं तु मुम्बई-मुद्भितपुस्तके शोधकेन मूलभाष्य एव हठात् सन्निवेशित इति।

मुम्बई संस्करण का सम्पादन यलपूर्वक नहीं हुआ। काशीसंस्करण के सम्पादक पं॰ रामसकलिमिश्र ने उवटभाष्य का दो प्रकार का पाठ देख कर उन्हें पृथक् २ छाप दिया है। हमारे कोश का लेखन-काल यथिप मिट गया है, परन्तु है वह भी बहुत पुराना। मेरे अनुमानानुसार वह कोश ४५० वर्ष से अधिक पुराना है। उस में भी पर्याप्त पाठान्तर दृष्टिगत होता है। इन सब बातों से सिद्ध है कि उवटभाष्य के सुसम्पादन की बड़ी आवश्यकता है।

प्रतीत होता है उवटभाष्य का पाठ दो प्रकार का हो गया है । एक पाठ काशी का है और दूसरा महाराष्ट्र का । काशी के पाठ में पुरुषसूक्ष पर उवट का अपना भाष्य है परन्तु महाराष्ट्र-पाठ में इस स्थान पर शौनक का भाष्य मिलता है। हम जानते हैं कि महीधर उवट की प्रायः नकल करता है। पुरुषस्क का महीधरभाष्य उवट के काशी-पाठ की छाया है। इस से प्रतीत होता है कि काशीवासी महीधर को महाराष्ट्र-पाठ का पता नहीं था।

### भाष्य की विशेषताएं

- (१) याज्ञिकपद्धति का अनुकरण करते हुए भी उवट कहीं कहीं मन्तों का अध्यात्म अर्थ देता है। देखो २०1२३॥
- (२) उवट यास्कीय निरुक्त और निघगढ़ को बहुत उद्धृत करता है, परन्तु उस के अनेक पाठ प्रन्थ वा प्रन्थकर्ता का नाम लिए विना ही देता है। अपनी प्रस्तावना में वह बृहद्देवता के कई वाक्य देता है।
- (३) यजुर्वेद १८१७७॥ के भाष्य में वह निरुक्त १३।१२॥ को उद्भृत करता है। इस से सिद्ध होता है कि यह परिशिष्ट उस के समय में भी निरुक्त का भाग था।
- (४) यजुर्वेद ७।२३॥ और २४।२७॥ में वह चरकों के मन्त उद्धृत करता है।
- (५) यजुर्वेद ५।२॥ में उर्वशी और पुरुखा का अपना अर्थ कर के फिर वह ब्राह्मणात्रन्थ का इतिहास-पच्च देता है।
- (६) ४।३॥ में रेप इति पापनाम लिखा है। यह किसी लुप्त निघएड का पाठ है। ४।२०॥ में वह अवतारों का वर्णन करता है।
- (৬) उवट याजुष सर्वानुक्रमणी को नहीं वर्तता, प्रत्युत भाष्यारम्भ में लिखता है कि—

# गुरुतस्तर्कतश्चैव तथा शातपथश्चतेः । ऋषीन् वदयामि मन्त्राणां देवताश्छन्दसं च यत्॥

त्र्यर्थात्—गुरु से, तर्क से तथा शतपथ की श्रुतियों से मन्त्रों के ऋषि, देवता और छन्द कहूंगा।

इस से प्रतीत होता है कि याजुब-सर्वातुक्रमणी या तो अनार्व है अथवा प्रधानता से माध्यन्दिन शाखा की नहीं है। (=) यजुः २२।३४॥ पर भाष्य करते हुए उवट लिखता है—

एकस्मै स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहेति प्रकारदर्शनम्। त्रिभ्यः स्वाहा चतुभ्यः स्वाहेति त्राः पकशतात्।

त्रर्थात्—एकस्मे खाहा इत्यादि मन्त्रों का प्रकारदर्शन ही है। इस पर कर्क काल्यायनश्रोत २०19 १३॥ के भाष्य में लिखता है—

इह च-एकसो स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहा—इत्येवमादो-त्रिभ्यः स्वाहा चतुभ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः स्वाहा—इत्येवमादो लुप्तः स्वाध्यायो द्रष्टव्यः।

त्रर्थात् — यहां पर लुप्तस्वाध्याय देखना चाहिए।<sup>2</sup>

यहां पर स्मरण रखना चाहिए कि काठक संहिता १/२/१॥ श्रीर तेसिर रीय संहिता ७/२/११/१॥ में इन मन्त्रों का अधिक पाठ है।

### उवट के अन्य अन्थ

मन्त्रभाष्य के त्रातिरिक्त उवट ने निम्नलिखित प्रन्थ रचे थे-

- (१) ऋक् प्रातिशाख्य भाष्य ।
- (२) यजुः प्रातिशाख्य भाष्य ।
- (३) ऋक् सर्वानुकमणी भाष्य।

तीसरे प्रन्थ का लेखक यही उवट है, इस बात का अभी निर्णय करना है । उवट के मन्त्रभाष्य से शत्रुघ, महीधर आदि प्रन्थकारों ने बड़ा लाभ उठाया है ।

# (४) गौरधर (संव <sup>त्र</sup> १३४० के समीप)

जगद्धर भट्ट कश्मीर का एक प्रसिद्ध प्रन्थकार है। इस ने मालती-

१—यद पद मुम्बई-संस्करण में नहीं है। हमारे कोश में यहां का पत्र खुप्त है। कीन्स कालेज के इस्तलेख का यह पाठ काशी-संस्करण सें लिया गया है।

२---इस वात की और नासिकचेत्रवासी श्री ऋष्णाशास्त्री वारे ने हमारा व्यान दिलाया था।

साधव आदि अनेक नाटकों पर अपनी टीकाएं रची हैं । इन टीकाओं के अतिरिक्त उस ने भिक्त-भाव-पूर्ण स्तुतिकुसुमांजली नाम का भी एक अन्थ निर्माण किया था । उस अन्थ के अन्त में अपने वंश का वर्णन करते हुए वह लिखता है—

पुरा पुरारेः पद्यक्षिध्सरः सरस्वतीस्वैरिवहारभूरभूत्। विशालवंशश्चतवृत्तिविश्चतो विपश्चितां गौरधरः किलाग्रणीः ॥१॥ श्चनन्तसिद्धांतपथान्तगामिनः समस्तशास्त्रार्णवपारदृश्वनः। ऋजुर्यजुर्वेदपदार्थवर्णना व्यनक्ति यस्याद्भुतविश्चतं श्चतम्॥३॥

चर्यात्—पहले श्रीरांभु के पांव की धूलि से धूसर, विद्या से स्वेच्छा से विहार करने वाला, विशाल वंश, शास्त्र च्रीर च्राचार से प्रसिद्ध विद्वानों में च्रामणी गौरधर था।

वह गौरधर अनेक सिद्धान्तों के मार्गों को जानने वाला, सारे शास्त्ररूपी समुद्र का पारदर्शी था। उस के अद्भुत ज्ञान को यजुर्वेद के पद और अर्थों का वर्णन करने वाला ऋजु [भाष्य] प्रकट करता है।

अन्तिम पंक्ति पर टीकाकार रत्नकराठ ने लिखा है-

तादशस्य गौरधरस्य ऋजुर्निर्मला निर्दोषा च यजुर्वेदपदानामर्थ-चर्णना भाष्यपद्धतिर्वेदविलासनाम्नी यस्याद्भुतं च विश्चतं प्रसिद्धं च श्चतं व्यनक्कि प्रकटयति ।

अर्थात्—उस गौरधर ने यजुर्वेद पर वेदविलास नाम वाली एक निर्देष भाष्यपद्धति रची।

इस से ज्ञात होता है कि गौरधर ने यजुर्वेद पर ऋजुभाष्य रचा था। उस भाष्य का नाम वेदविलास भी था।

# बड़ोदा में एक ऋजुव्याख्या की विद्यमानता

चड़ोदा में वाजसनेथिसंहिताभाष्य का एक कोश है । संख्या उस की १०६०० है। यह माध्यन्दिन-संहिता का भाष्य है । इस में २६-३१ और ३६-४० अध्यायों का ही भाष्य है । उस के अन्त में लिखा है—

इति ऋजुव्याख्याने संहितायां चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥

# संवत् १४६४ फाल्गुन शुद्ध १४ भौमे लिखितम्।

बहुत सम्भव है कि गौरधर-प्रणीत ऋजुभाष्य यही हो।

#### काल

गौरधर स्तुतिकुसुमांजिल के कर्ता जगद्धर का पितामह था। स्तुति-कुसुमाञ्जलि के सम्पादक हैं पं॰ दुर्गाप्रसाद ग्रौर पं॰ काशीनाथ पारखुरङ्ग परव। ग्रपनी भूमिका में वे लिखते हैं कि सन् १३५२ के समीप जगद्धर का काल था। गौरधर उस से ५० वर्ष पहले ही हुन्ना होगा। ग्रतः संवत् १३५० के समीप गौरधर का काल मानना चाहिए।

# (५) रावण (सोलहवीं शताब्दी विक्रम से पूर्व)

हम पहले पृ० ६२ पर लिख आए हैं कि रावण ने यजुर्वेद पर भी भाष्य किया था। इस का प्रमाण एक रुद्रप्रयोगदर्पण में भी है। इस दर्पण का कर्ता पद्मनाभ था। उस के प्रमथ का शक १७०५ का एक हस्तलेख में ने नासिक-चित्रवास्तव्य श्री अरुणाशास्त्री वारे के घर देखा था। उस के आरम्भ में पद्मनाभ ने लिखा है कि रुद्रभाष्य के करने में उसने रावणभाष्य का आश्रय भी लिया है।

# (६) महीधर ( संवत् १६४४ के समीप )

महीधर काशी में रहता था। उसी ने मन्त्रमहोदिध नामक एक तन्त्र और उस की टीका लिखी हैं। इस से प्रतीत होता है कि वह तान्त्रिक था। उस का वेददीप नामी यजुर्वेदभाष्य उवट भाष्य की छायामात्र है। भेद केवल इतना है कि उवट ने कात्यायनश्रीत की प्रतीकें अपने भाष्य में नहीं धरीं, परन्तु महीधरने सायगा के काग्वसंहिता भाष्य के आश्रय से वे सब यथास्थान जोड़ दी हैं।

#### काल

डा॰ स्वरूप का मत है कि महीधर का काल ईसा की १२वीं शताब्दी का

त्र्यारम्भ है। <sup>9</sup> यह वात ठीक नहीं है। महीधर सायणमाधव का स्मरण करता है त्र्यौर उस का प्रमाण भी त्र्यभे भाष्य में देता है। यह दोनों स्थल त्र्यागे दिए जाते हैं—

# प्रणम्य लक्सीं नृहरिं गणेशं भाष्यं विलोक्योवटमाधवीयम्। यजुर्मनूनां विलिखामि चार्थं परोपकाराय निजेक्तणाय ॥१॥

त्रर्थात्—उवट त्रौर माधव के भाष्य को देख कर में यजुर्वेद का ऋर्थ करता हूं। पुनः १३।४५॥ के भाष्य में वह लिखता है—

## माधवस्तु-पृथिव्या उपरिस्थादुत वा

इस से आगे वह कई पंक्तियों में माधव का सारा भाष्य उद्भृत करता है। डा॰ स्वरूप का मत है कि महीधर आपने भाष्य के मङ्गलश्लोक में जिस माधव का नाम लेता है, वह सम्भवतः वेङ्कटमाधव है। इस सम्बन्ध में डा॰ स्वरूप का लेख आगे दिया जाता है—

This view is further confirmed as Mahidhara, the commentator of the Sukla Yajurveda, who belonged to c. 1100 A. D. mentions a predecessor Madhava by name. This predecessor of Mahidhara is probably to be identified with Madhava, son of Venkata.

वस्तुतः यह बात ठीक नहीं है । अपने मङ्गलश्लोक में महीधर सायरा-माधव का ही स्मरण करता है । और १३ | ४ ६ ॥ के भाष्य में उस ने कारव-संहिता के सायरामाध्य का ही प्रमाण दिया है । माधव की जितनी पंक्तियां महीधर ने उद्धृत की हैं वे सब स्वल्पपाठान्तरों के साथ कारवसंहिता अध्याय १४ अनुवाक ४ के सायराभाष्य में मिल जाती हैं । यदि मुद्रित कारवीय-सायराभाष्य का सुसम्पादन होता, तो ये पाठान्तर भी बहुत ही कम रह जाते । अस्तु, इस से निश्चित होता है कि महीधर सायरामाधव को ही उद्धृत करता है ।

१--- निरुक्त की सूचियां, पृ० ७४ |

२--भाष्य का मंगल-श्लोक |

### मन्त्रमहोदधि का कर्ता महीधर।

त्राफरेल्ट के बृहत्स्ची के श्रनुसार याजुषभाष्यकार महीधर ही मन्त्र-महोदधि का भी कर्ता है। यदि महीधर के यजुर्वेदभाष्य के मङ्गल-श्लोक की मन्त्रमहोदधि के मङ्गल-श्लोक से तुलना की जाए, तो यह बात श्रीर भी स्पष्ट हो जाती है। वेददीप का मङ्गलश्लोक पहले लिखा जा चुका है। श्रव मन्त्रमहोदधि का मङ्गलश्लोक लिखा जाता है—

# प्रणम्य लदमीं नृहरिं महागणपति गुरुम् । तन्त्राण्यनेकान्यालोक्य वद्ये मन्त्रमहोद्धिम् ॥१॥

इस श्लोक में ठीक उन्हीं देवताओं को नमस्कार किया गया है, कि जिन्हें वेददीप के आरम्भ में नमस्कार किया गया है। इस वात के ध्यान में रखने से दोनों प्रन्य एक ही महीधर के प्रतीत होते हैं।

# मन्त्रमहोद्धि का लेखन-काल

मन्त्रमहोद्धि के अन्त में महीधर ने उस अन्थ के लिखने की तिथि निम्नलिखित प्रकार से दी है—

# अब्दे विक्रमतो जाते वाण्वेदनृपैर्मिते । ज्येष्ठाष्टम्यां शिवस्यात्रे पूर्णो मन्त्रमहोद्धिः ॥१३२॥

अपने इस श्लोक का अर्थ महीधर अपनी नौका टीका में स्वयं इस प्रकार करता है—

# पञ्चचत्वारिंशदुत्तरषोडशशततमे विक्रमनृपाद्गते सति

त्र्यात्—विकम संवत् १६४५ ज्येष्ठाष्टमी को मन्त्रमहोद्धि पूर्ण हुत्रा । इस से दो चार वर्ष पहले या पीछ ही यजुर्वेदभाष्य समाप्त हुत्रा होगा । कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल के सूची भाग २ में नवीन संख्या ६२६ के अन्तर्गत वेददीप का एक कोश है। वह शक १६२३ में लिखा गया था, परन्तु जिस मूल से वह लिखा गया था, वह मूल शक १५२३ अथवा संपत् १६५६ का है। वेददीप के इस से पुराने हस्तलेख का संकेत हमारी दृष्टि में अभी तक नहीं आया। इस से ज्ञात होता है कि कलकत्ता के कोश का मूल

भन्त्रमहोदधि के लिखे जाने के १३ वर्ष पश्चात् लिखा गया होगा । इस के छुछ ही पश्चात् का अर्थात् संवत् १६७१ का एक कोश पूना में है ।

महीधर के भाष्य में किसी प्रकार की भी कोई मौलिकता नहीं है।

### (७) दयानन्दसरस्वती (संवत् १८८१-१६४०)

स्वामी दयानम्दसरस्वती ने ऋग्वेद के समान यजुर्वेद पर भी श्रपना माष्य लिखा है । उस भाष्य का श्रारम्भ कव हुआ, इस सम्बन्ध में भाष्यारम्भ शें निम्नलिखित श्लोक है---

> चतुस्त्रयङ्करङ्करविनसहितैर्विक्रमसरे शुभे पौषे मासे सितद्लभविश्वोन्मितितथौ। गुरोवीरे पातः प्रतिपद्मतीष्टं सुविदुषां प्रमाणैनिवद्धं शतपथनिरुक्कादिभिरपि॥२॥

अर्थात्—विकम के संवत् १६३४ पोष सुदि १३ गुरुवार के दिन यजुवेंद के भाष्य बनाने का आरम्भ किया जाता है ।

यह भाष्य कव समाप्त हुन्त्रा, इस विषय में भाष्य की समाप्ति पर निम्न-लिखित लेख है—

> मार्गशीर्ष कृष्ण १ शनौ संवत् १६३६ में समाप्त किया। वैशाख शुक्क ११ शनौ संवत् १६४६ में छप कर समाप्त हुआ।

दयानन्द सरस्वती के ऋग्भाष्य की जो विशेषताएं पहले दी जा चुकी है, वैसे ही इस यज्ञवेंद भाष्य में भी समर्भनी चाहिएं। दयानन्दसरस्वती ने यज्ञ शब्द से धात्वर्थानुसार बड़ा विस्तृतार्थ प्रहणा किया है, ख्रतः इस भाष्य में यज्ञ का ख्रामिहोत्र से ख्रश्वमेध पर्यन्त ही द्वर्थ प्रहणा नहीं किया गया। विद्वानों की पूजा, स्तुति, सांसारिक पदार्थों से उपयोग लेना, यह भी यज्ञ का ख्रर्थ सममागया है।

१ - देखो, नया सूची पत्र, संख्या २४२।

# काएवसंहिता के भाष्यकार

### (१) सायण ( संवत् १३७२-१४४४ )

महाराज वुक प्रथम के काल में ही सायगा ने काग्वसंहिता पर भाष्य लिखा था। यह भाष्य ग्रव बीस श्रध्याय तक ही मिलता है। रोष श्रध्याय या तो लुप्त हो गए हैं, या सायगा ने लिखे ही नहीं। काग्वसंहिता भाष्यकार श्रनन्त का मत है कि सायगा ने उत्तरार्ध पर भाष्य नहीं किया था। उसका लेख नीचे दिया जाता है—

# व्याख्याता कणवशाखीयसंहिता पूर्वविंशतिः। माधवाचार्य वर्येण स्पष्टीकृत्य न चोत्तरा ॥

अर्थात्—माधवाचार्य ने कारावसंहिता के पहले वीस अध्यायों का ही व्याख्यान किया है, उत्तरार्थ के वीस अध्यायों का नहीं।

यदि अनन्त की बात ठीक है, तो आरचर्य की बात है कि सायण ने उत्तरार्ध का भाष्य क्यों नहीं किया। हमारा अनुमान है कि या तो सायण का भाष्य लुप्त हो गया था, या इस भाष्य में उसके सहायक भाष्यकार का देहान्त हो गया होगा। भाष्य के लुप्त होने का अनुमान इस बात से भी होता है कि शतपथ के प्रथम काएड के अन्तिम भागों पर भी सायण भाष्य लुप्त हो चुका है। परन्तु यह सब अनुमान मात्र ही है।

# कारवसंहिता भाष्य में उद्घृत ग्रन्थ वा श्रन्थकार

मनु, प्रकाशात्माचार्थ और उनका विवरणप्रन्थ, वेदान्त दर्शन, जैमिनि, भट [कुमारिल], गुरु [भास्कर], कात्यायनोक्त सर्वानुक्रमणी, कात्यायन श्रौत, काणव शतपथ ब्राह्मण, श्रापस्तम्ब, तैतिशीय श्रौर वासिष्ठरामायण श्रादि श्रन्थ इस सायण भाष्य में उद्धृत हैं।

### भाष्य की विशेषताएं

(१) इस भाष्य की भूभिका में सायण शुक्क-यज्ञ के पन्द्रह भेद बताता है । परन्तु मुद्रित पुस्तक ग्रौर हमारे हस्तलेख संख्या ५६५१ के पाठ में बड़ा भेद है। हमारा पाठ मद्रास के सन् १६१६—१६१६ तक के संग्रह के श्रिष्ठ रे६६ के कीश से सर्वथा मिलता है । मुद्रित पुस्तक का इन दोनों कोशों से भेद नीचे दिखाया जाता है—

हमारा कोश भी काशी से प्राप्त किया गया था । मुद्रित पुस्तक में त्यौर इन कोशों के पाठ में इतना भेद पाया जाता है कि मुद्रित पुस्तक का पाठ कल्पित प्रतीत होता है।

(२) ऋग्वेद के वर्गादि के विभागविषय में वेङ्कटमाधव और आनन्दतीर्थाभिमत जो बात हम ने पहले पृ० ४१ और ४६ पर लिखी है, वहीं सायण को भी मान्य है । सायण प्रथमाध्याय के दूसरे मन्त्र के भाष्य में लिखता है—

माण्वकानामावर्तनसौकर्याय खिएडकाविच्छेदस्य वुद्धिम-द्भिरध्यापकैः किल्पतत्वात् । यथा वह्वचानां तत्र तत्र स्क्लमध्येऽपि वर्गविच्छेदः किल्पतः । यथा वा तैत्तिरीयकाणां वाक्यमध्येऽपि पञ्चाशत्पद्संख्याया विच्छेदः ब्रावृत्तिः सौकर्याय कल्प्यते । तद्धद्वाप्यवगन्तव्यम् ।

अर्थात्—अर्थिता वालकों के सुख पूर्वक स्मरण करने के लिए ही खराड आदि विच्छेद प्राचीन अध्यापकों ने बनाए हैं । ऋग्वेद में भी वर्ग विभाग इसी लिए हैं। इसी प्रकार यद्यपि तैत्तिरीय पाठ में मन्त्र की समाप्ति नहीं होती तो भी हर पचास पदों के पश्चात् विभाग किया गया है, इसी प्रकार कारव-संहिता का हाल जानना चाहिए।

कारवसंहिता में भी विना मन्त्र समाप्ति के विभाग किया गया है ।

(३) सायरा का मत है कि ब्राह्मरा मन्त्र का व्याख्यान है। वह इस भाष्य के उपोद्धात में लिखता है—

### शतपथब्राह्मण्स्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वात्

त्र्यर्थात्-शतपथ ब्राह्मण मन्त्रों का व्याख्यानरूप है।

इसी अभिप्राय से भाष्य के मध्य में वह प्रायः कारव ब्राह्मरा का पाठ उद्धृत करता है।

सायरा के कारवसंहिता भाष्य के सुसम्पादन की वड़ी त्रावश्यकता है।

## (२) त्रानन्दवोध ('सं० १५००-१६००)

आनन्द्वोधभद्योपाध्याय ने सम्पूर्ण कारावसंहिता पर अपना भाष्य रचा है। इसके प्रथम वीस अध्यायों का एक कोश पूना में है। 9 पजाव यूनिवर्सिटी लाहौर के पुस्तकालय में अध्याय १६-३ तक का एक और कोश है। हमारे पुस्तकालय में अध्याय १६-३ तक का एक और कोश है। हमारे पुस्तकालय में संख्या ५६५१ के अन्तर्गत दो अन्थ हैं। इन में से एक आनन्दवोध भाष्य है। यह वीसवें अध्याय से ३६वें तक है। हमारे पास इसी भाष्य के कुछ और भी पत्र हैं। उनकी संख्या १३ है। वे संख्या ४२५५ में प्रविष्ठ हैं। इस भाष्य का उपनिषदात्मक चालीसवां अध्याय आनन्दाश्रम के ईशावास्योपनिषद् भाष्य में सिन्निविष्ठ है। उस का सम्पादन महामहोपाध्याय आगाश उपनाम वालशास्त्री ने किया था। इस वृत्तान्त से ज्ञात हो जाता है कि इस समय भी इस भाष्य का समय भाग अभी तक मिल सकता है।

#### भाष्य का नाम

श्रध्यायों की परिसमाप्ति पर इस भाष्य का नाम काराववेदमन्त्रभाष्य संग्रह लिखा है। श्रानन्दाश्रम के संस्करण में उपनिषत् की समाप्ति पर निम्न- लिखित लेख है—

१--देखो १६१६ का सूचीपत्र, संख्या २४६।

. .

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यवर्यश्रीवासुदेवपुरीपूज्य-पादपरमकारुग्यासादितश्रीकृष्णभिक्कसाम्राज्यस्य श्रीमज्ञातवेद-भद्टोपाध्यायस्य स्नुना चतुर्वेदिश्रीमदानन्दभद्टोपाध्यायेन विरचिते काग्ववेदमन्त्रभाष्यसंग्रहे चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४०॥

इस से ज्ञात होता है कि आनन्दवोधभद्योपाध्याय के पिता का नाम जातवेदभद्योपाध्याय था । क्या महाभारत के टीकाकार विमलवोध का इस आनन्दबोध से कोई सम्बन्ध था?

#### काल

त्रानन्द्वोध के काल के सम्बन्ध में श्रभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। पूना के कोश में पृष्ठमात्राएं है। इस से यह प्रतीत होता है कि आनन्द्वोध ३०० वर्ष से कुछ पहले ही हुत्रा होगा। देवयाज्ञिक ४२४ वर्ष से पूर्व का ग्रन्थकार है क्योंकि संवत् १५६४ का उस के इष्टकापूर्णभाष्य का एक हस्तलेख पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के पुस्तकालय में है। यह देवयाज्ञिक याजुष सर्वानुकमणी के भाष्य में किसी कर्णवसंहिताभाष्य को उद्धृत करता है। उस का उद्धृत पाठ निम्नलिखित है—

उर्वन्तरिक्तमित्यस्य रक्तोघं ब्रह्मदेवतेति एवं कएवसंहिताभाष्ये ब्याख्यातमस्ति ।

अर्थात्—उर्वन्तिरिक्तम् मन्त्र का रक्तोघ्न बह्मदेवता है । ऐसा करव-संहिताभाष्य में व्याख्यान किया गया है।

पुनः देवयाज्ञिक लिखता है-

### श्रिवेवतेति माधवाचार्याः ।

श्रर्थात एष्टारायः इस पंचमाध्याय के मन्त्र का श्रम्नि देवता है । यह दोनों पाठ सायणमाधव के कार्यवसंहिताभाष्य में हमें नहीं मिले । सायण श्रपने भाष्य में इस प्रकार से देवता नहीं देता । इन में से यदि पहला

१--- प्रथमाध्याय, १० १७ काशी संस्करण।

٦-- ',, ,, ७२ ,, ,,

पाठ द्यानन्दवोध के भाष्य में मिल जाय, तो द्यानन्दवोध के काल का कुछ सुनिश्चित पता लग जायगा।

त्रानन्दवोध के सम्बन्ध में हम इस से अधिक अभी तक और कुछ नहीं लिख सकते।

## (३) श्रनन्ताचार्य (सं० १७०० के समीप )

अनन्ताचार्य के भाष्य के कोश तीन स्थानों में हैं। अलवर संख्या ११३ का कोश ३२-४० अध्याय तक है। पूना नवीन संख्या २४५ का कोश भी ३२-४० अध्याय तक का है। इस का लिपिकाल शक १७२१ है। तीसरा कोश मद्दास में है। वह अध्याय २१-३० तक है। इस के चालीसवें अध्याय का भाष्य ईशावास्योपनिषद् के वालशास्त्री के संस्करण में आनन्दाश्रम में मुद्रित हो चुका है।

#### काल

त्रमन्त २४५ वर्ष से पुराना है । अनन्त के प्रातिशाख्यभाष्य का इतने वर्ष पुराना लख कलकत्ता में विद्यमान है । अपने करावकरायभारा में अनन्त होलीरभाष्य को उद्धृत करता है। याजुषसर्वानुकमणी का होलीरभाष्य बहुत पुराना अन्य नहीं है । यह सायणमाधव के पश्चात् ही होगा, अतः अनन्त ३०० या ४०० वर्ष पुराना ही है । अनन्त सायणमाधव को भी उद्धृत करता है । इस प्रकार भी पूर्वोक्क वात ही ठीक प्रतीत होती है ।

### कुल

मद्रास के कोश के आरम्भ में लिखा है—

वन्दे श्रीपितृचरणान् भट्टनागेशसंज्ञकान् ।

यत्प्रसादादहं प्राज्ञः सञ्जातो जडधीरिप ॥

वन्दे भागीरथीमम्बां गुणशालिनीम्।

<sup>3—</sup>A Triennial Catalogue of Mss. Vol. III. part I, Sanskrit B, No. 2452.

२ - एशियाटिक लोसाइटी वंगाल, कलकता, नवीन सूची-पत्र, संख्या ६००।

पूना के कोश के अन्त में लिखा है-

श्रंवा भागीरथी यस्य नागदेवः पिता सुधीः । काश्यां वासः सदासस्य चित्तं यस्य रमात्रिये ॥८॥

श्रर्थात्—िपिता का नाम नागदेव या नागेश भट्ट था। माता भागीरथी थी, श्रीर काशी में वह रहता था। वह श्रपने को प्रथम शाखीय श्रर्थात् कारवशाखीय लिखता है।

#### भाष्य

प्रतीत होता है य्यनन्त ने उत्तरार्ध पर ही ऋपना भाष्य रचा है । मद्रास के कोश से यह बात स्पष्ट होती है—

> व्याख्याता करवशाखीयसंहिता पूर्वविंशतिः । माधवाचार्यवर्येण स्पष्टीकृत्य न चोत्तरा ॥ अतस्तां व्याकरिष्ये उहमनन्ताचार्यनामकः ।

ऋर्थात् — माधवाचार्य ने कारवसंहिता के पहले बीस ऋध्यायों का ही व्याख्यान किया है, उत्तरार्ध के बीस ऋध्यायों का नहीं, ऋतः मैं ऋनन्ताचार्य नाम वाला उस की व्याख्या करंगा।

पूना कोश के अन्त में लिखा है—
कात्यायनकृतं सूत्रं ब्राह्मणं शतपथाभिधं।
पुरातनानि भाष्याणि निरुक्काद्यंगमेव च ॥४॥
आलोक्य सम्यग्वहुधा कृतं भाष्यमनुत्तमं।
सन्ति भाष्याण्यनेकानि प्रणीतानि हि सूरिभिः।
मद्रास कोश के आरम्भ में लिखा है—
अनेकअन्थमालोच्य दीपिका क्रियते मया।
वहूनि सन्ति भाष्याणि प्रणीतानि हि सूरिभिः।
न पाण्डित्याभिमानेन न च वित्तस्य लिप्सया।
दीपिका रच्यते किन्तु लद्मीकान्तस्य तुष्ट्ये॥

त्र्यात्—कात्यायनकृत सूत्र, शतपथन्नाह्मण, पुराने भाष्य त्रौर निरुक्कादि यङ्गों को भले प्रकार देख कर यह ऋत्यन्त उत्तम भाष्य किया गया है । इसका

304

नाम भावार्थदीपिका है। न तो अपने पाणिडत्य के अभिमान से, न ही धन के लोभ से, परन्तु लक्ष्मीकान्त अर्थात् विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया है। अनन्त अपने भाष्य को कभी कभी वेददीप भी कहता है—

## अमुना वेददीपेन मया नीराजितो हरिः।

त्रर्थात्—इस वेददीप से में ने विष्णु की पूजा की है।

काशीवासी महीधर भी अपने भाष्य को वेददीप कहता है। सम्भव है, श्रनन्त और महीधर समकालीन ही हों।

### अनन्त के अन्य प्रन्थ

- (१) शतपथ ब्राह्मण भाष्य । इस के १३वें ऋर्थात् ऋष्टाध्यायी कारण्ड पर भाष्य का एक हस्तलेख मद्रास में है । १
  - (२) करावकराठाभरण । इस के हस्तालेख भी मद्रास में है ।<sup>२</sup>
- (३) याजुष प्रातिशाख्यभाष्य, **पदार्थप्रकाश** । इस के चार कोश कलकत्ता में है । <sup>3</sup>
  - (४) भाषिकसूत्रभाष्य । इस का कोश एशिया० सो० नवीनसंख्या १४६४ है ।

## कालनाथ (संवत् १२४० के समीप)

कालनाथ के यन्थ का नाम यजुर्मञ्जरी है । यह यजुर्मञ्जरी यजुर्वि-धानान्तर्गत लगभग २५० मन्त्रों का भाष्य है । कालनाथ अपने प्रारम्भिक श्लोकों में लिखता है—

विविच्य भाष्यं विविधांश्च कल्पान् एतस्य तोषाय मुदा व्यतानीत्। भट्टस्वयम्भूतनयोऽत्र विद्वान् श्रीकालनाथः सहकारिभावम् ॥२४॥

अर्थात्—भाष्य को और अनेक कल्पों को देख कर इस राजा

<sup>9—</sup>A Triennial Catalogue of Mss. Vol. III. Part I. Sanskrit B. p. 3309-3312.

२---तथैव, पृ० ३३४३ और ३४२७।

३—एशिया० सो० वङ्गाल कलकत्ता नवीन स्चीपत्र, माग २ पृ० ७४०--७४३ /

(महाराजदेव) की प्रसन्नता के लिए स्वम्भूभट के पुत्र कालनाथ ने इस प्रन्थ को रचा।

#### काल

कालनाथ जिस राजा महाराजदेव का राजपिखत था, उस के सम्बंध में उस ने निम्नलिखित श्लोक लिखें हैं—

श्रस्ति प्रशस्तं दिशि पश्चिमायामुच्चाभिधानं नगरं गरीयः ॥३॥ उच्चैस्तनारध्वरगावगाहं तीर्थे परं पञ्चनदं पवित्रम् ॥४॥ चित्रीश्वराः च्वत्रपदावतंसाः तत्राविरासंस्तरुणप्रतापाः। येषामभूत् वाघरनामधेयः प्ररूढशिक्वः प्रथमो नरेन्द्रः ॥४॥

र्यथात्—पश्चिम दिशा में उच्च या (डध १) नाम का एक प्रशस्त ग्रौर बड़ा नगर है | वहां च्चत्रपदावतंस श्रमेक प्रतापी राजा हुए हैं | उन में वाघर नाम का एक कुल का प्रथम राजा हुआ है |

अगले श्लोकों में उस राजा के वंश का निम्नलिखित वर्णन है— वाघर—तोलोक—राम—हरिश्चन्द्र-—सहदेव——हंसपाल—मंगल—— वीरपाल—जयपाल और महाराजदेव | इसी अंतिम राजा महाराजदेव के काल में यह प्रन्थ रचा गया था।

पञ्चनद नाम के भारत में दो तीर्थ स्थान हैं । परन्तु कालनाथ का पञ्चनद आधुनिक रियासत बहावलपुर वाला ही प्रतीत होता है। वहीं पुर एक उच्च नगर भी है। सम्भवतः वहीं के राजाओं का वर्णन कालनाथ ने किया है। यह स्थान कभी राजस्थान का भाग था।

एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल, कलकत्ता का एक हस्तलेख संवत् १५०१ का है । अतः कालनाथ इस से तो पहले हुआ ही होगा। उच्च में मुसलमान राजाओं का आधिपत्य संवत् १२३२ से आरम्भ हो गया था । कालनाथ ने सब आर्य राजाओं का उल्लेख किया है । अतः वह संवत् १२३२ से पहले ही हुआ होगा।

सब से श्रंतिम श्रन्थ जिस में कालनाथोद्धृत एक प्रमाण मिला है, पार्थसार्थिमिश्र की शास्त्रदीपिका है। परन्तु पार्थसार्थि का काल भी अनिश्चित ही है, अतः इस प्रमाण से पूर्वोक्त परिणाम से अधिक और उड़ वात नहीं निकाली जा सकती।

#### भाष्य

यजुर्मज्जरी उवटभाष्य की छायामात्र प्रतीत होती है । चाहे उस ने उवट से उपयोगी सामग्री ली हो, या किसी ऐसे प्रनथकार से, जो उवट का भी खाधार था।

यजुर्म अरी का संस्करण हमारे मित्र वाचस्पति एम० ए० कर रहे हैं । उन्हीं के अनुसन्धान के आधार पर पूर्वोक्क पंक्तियां लिखी गई है।

## मुरारिमिश्र (संवत् १४०० के समीप)

सुरारिमिश्र ने पारस्करमन्त्रभाष्य नाम का एक ग्रन्थ रचा है । जैसा इस के नाम से स्पष्ट है, इस में पारस्करगृह्यान्तर्गत मन्त्रों का भाष्य है । यह भाष्य सुरारिमिश्र ने ग्रपने पिता वेदिमिश्रकृत गृह्यभाष्य से सामग्री पृथक् कर के बनाया है । सुरारिमिश्र भाष्य के ग्रारम्भ में लिखता है—

प्रश्नम्य पूर्वं पुरुषं पुराणं तथेव कात्यायनपादपद्मम् ।
तनोति पारस्करमन्त्रभाष्यं मुरारिमिश्रः पितृगृह्यभाष्यात् ॥
गृह्यप्रकाशाभिधभाष्यगर्भाच्छ्रीवेदिमिश्रेविधिवत् प्रणीतात् ।
श्राष्ट्रष्य वन्धुं विद्धाति मन्त्रे मुरारिमिश्रः श्रुतितो विविच्य॥
श्रर्थात्—परमात्मा को श्रौर कात्यायन को नमस्कार कर के पिता के
गृह्यभाष्य से मुरारिमिश्र पारस्करमन्त्रभाष्य का विस्तार करता है । वेदिमिश्र ने
जो गृह्यप्रकाश नाम वाला भाष्य किया है, उस से लेकर श्रौर श्रुति से विवेचना
कर के मुरारिमिश्र मन्त्रभाष्य को करता है।

#### काल

एशियाटिक सोसायटी बङ्गाल, कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र भाग २ में संख्या ५४४ पर इस मन्त्रभाष्य का एक कोश है। वह संवत् १४३५ का लिखा हुन्रा है। इसी मन्त्रभाष्य का एक च्यौर हस्तलेख जम्बू के रघुनाथ-मंदिर के पुस्तकालय में है। वह संवत् १४३० का लिखा हुन्या है इस से। प्रतीत होता है कि संवत् १४३० के पश्चात् यह प्रनथ नहीं लिखा गया।

### हलायुध (संवत् १२३२-१२४७)

हलायुध ने कारवसंहिता के मन्त्रों पर भाष्य किया है। उस के प्रन्थ का नाम व्राह्मणसर्वस्व है। व्राह्मणसर्वस्व संवत् १६३५ में वनारस में छपा था। इस प्रन्थ के हस्तलेख पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। उन के देखने से प्रतीत होता है कि इस प्रन्थ का श्रव्छा संस्करण निकलना चाहिए।

#### काल

हलायुध के सम्बन्ध में रायबहादुर मनमोहनचक्रवर्ती ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के जर्नल, सन् १६१५ में पृ० ३२७-३३६ तक एक लेख लिखा है। कारो महाशय ने भी अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में पृ० २३६-३०१ तक इसी सम्बन्ध में विचार किया है। इन दोनों महाशयों का मत है कि हलायुध संवत १२३२-१२५० तक यन्थ लिखता रहा होगा। उन के इस विचार का आधार ब्राह्मशासर्वस्व के आरम्भ का निम्नलिखित श्लोक है—

बात्ये ख्यापितराजपिडतपदं श्वेतार्चिबिम्बोज्वल-च्छ्रत्रोत्सिक्समहामहस्तनुपदं दत्त्वा नवे यौवने । यस्मै यौवनशेषयोग्यमखिलद्मापालनारायणः श्रीमांह्यदमणेसनदेवनुपतिर्धमीधिकारं ददौ ॥

श्रथीत्—बाल्य में जिसे राजपंडित का पद मिला । यौवनारम्भ में श्वेतछत्राधिकारी जो महामह बनाया गया । राजा लद्दमरासेनदेव ने जो राजाश्रों में नारायरा था, उसे उत्तर यौवन में धर्माधिकारी बनाया।

यह राजा लच्च्मणसेनदेव संवत् १२२७ से लगभग संवत् १२५७ तक राज करता रहा, अतः हलायुध का अन्थ-निर्माण-काल संवत् १२३२-१२५७ तक ही समभना चाहिए।

मनमोहनचकवर्ती के अनुसार शुद्धिदीपिका का लेखक श्रीनिवास संवत् १२१७ में जीता था। उस के अन्थ का एक प्रमाण हलायुध देता है, अतः हलायुध उस के पश्चात् ही हुआ होगा।

### हलायुधोद्धृत ग्रन्थ वा गन्थकार

हलायुध यनेक प्राचीन यन्थों के य्रतिरिक्क पारस्करगृह्य-कर्कभाष्य, मुगुडाचार्यकृत वेदभाष्य, उवट, यज्ञपार्श्व, य्रादि प्रन्थों को भी उद्धृत करता है। हलायुध के प्रन्थ

व्राह्मणसर्वस्व के ब्रारम्भ में हलायुध लिखता है —

मीमांसासर्वस्वं वैष्ण्वसर्वस्वं यत्कृतशैवसर्वस्वम्

पिउतसर्वस्वमसौ सर्वस्वं सर्वधराणाम् ॥१६॥

ब्राथीत्—मैंने मीमांसासर्वस्व, वैष्णवसर्वस्व, शैवसर्वस्व, पंडितसर्वस्व,

रचे हैं। यह सब प्रनथ ब्राभी तक मिल नहीं सके।

हलायुध अपने ब्राह्मण सर्वस्व में उवटभाष्य की वहुत सहायता लेता है ।

## **ऋादित्यदर्शन**

आदित्यदर्शन ने कठमन्त्रपाठ पर या सम्भवतः चारायणीय मन्त्रपाठ पर अपना भाष्य लिखा था । अपने कठगृह्यसूत्रविवरण के आरम्भ में नह स्वयं लिखता है—

प्रायेण मन्त्रविवृतौ विवृतं मयेदं गृह्यं तथापि वहुभिः शवलीकृतत्वात्। स्पष्टं सुयुक्ति लघुवाक्यविदामभीष्ट-

## मिष्टं चिकीषुरहमत्र पुनविंचित्रम्॥

त्र्यात्—मन्त्रविद्यति में मैंने प्रायः इस गृह्य का व्याख्यान कर दिया है, परन्तु श्रनेक व्याख्याकारों ने इसे दृषित कर दिया है, इस लिए इस अद्भुत, स्पष्ट श्रीर लघुवाक्य जानने वालों के श्रभीष्ट भाष्य को मैं पुनः करना चाहता हूं।

#### काल

काठकगृह्यपञ्चिका का कर्ता ब्राह्मणवल त्र्यादित्यदर्शन को उद्धृत करता है । १ काठकगृह्यसूत्र का भाष्यकार देवपाल भी त्र्यादित्यदर्शन को उद्धृत करता

१ ---काठकगृद्यसन्न, लाहौर संस्करण, १० २५४।

है। इस से प्रतीत होता है कि आदित्य इर्शन इन दोनों से पुराना था। परन्तु देवपाल और ब्राह्मणवल का भी अभी तक कोई निश्चित काल ज्ञात नहीं हो सका, अतः आदित्य दर्शन के काल सम्बन्ध में भी और कुछ नहीं कहा जा सकता।

#### कुल

श्रपने कुल के सम्बन्ध में श्रादित्यदर्शन लिखता है--यो वेददर्शन इति द्विजवर्गमुख्यः

सत्यार्जवाशयविशुद्धगुणैः प्रसिद्धः ।

श्रास्तिक्यनिर्मलमितविंहितानि चके

चारायणीयचरणैकगुणः प्रदाता ॥

तस्यात्मजो विगतमत्सरमानसानां

मन्त्रार्थतत्त्वविदुषां जयनिन्द्रियाणि ।

श्लाघ्यः श्रुताभिजनमाधवरातशिष्य

त्रादित्यदर्शन इमां विवृति व्यधत्त ॥<sup>२</sup>

इस से ज्ञात होता है कि आदित्यदर्शन के पिता का नाम वेददर्शन था। वह चारायणीय शाखा का एकमात्र जानने वाला था। आदित्यदर्शन के गुरु का नाम माधवरात था।

त्रादित्यदर्शन की चारायगीय मन्त्रविवृति वैदिक भाष्यों में एक श्रच्छा स्थान रखती होगी।

### देवपाल

देवपाल का भाष्य भी कठमन्त्रपाठ पर है। इस भाष्य का कोई प्रथक् प्रनथ नहीं है, प्रत्युत देवपाल के कठगृद्धभाष्य के व्यन्तर्गत ही यह भाष्य भी है। देवपालभाष्य के पञ्जाव यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय के कोश के ब्रान्त में लिखा है—

१ - काठकगृद्यस्त्र, लाहौर संस्करण १० २८४ |

२---काठकगृह्यस्त्र, काश्मीर संस्करण, भूभिका, पृ० २ |

इति श्रीचारायणीमन्त्रभाष्यं भट्टहरिपालकृतं समाप्तम् ।
काश्मीर संस्करण में प्रशुक्त दो में से एक कोश के श्रन्त में लिखा है—
इति चारायणीयमन्त्रभाष्यं कृतिः श्रीमदाचार्यवर्यस्वामिभट्टारकहरिपालपूज्यपादानाम् ।

इन दोनों लेखों से यह बात सम्भव प्रतीत होती है कि मन्त्रभाष्य हरिपाल का ही हो और पुत्र देवपाल ने अपने पिता का भाष्य ही अपने गृह्यभाष्य में सन्निविष्ट कर लिया हो ।

देवपालभाष्य के अनेक अध्यायों के अन्त में लिखा है-

इति जलन्धरीय जयपुरवास्तव्य भट्टोपेन्द्रसूनुहरिपालपुत्र-देवपालविरचिते समन्त्रककाठकगृह्यभाष्ये .....।

इस से ज्ञात होता है कि देवपाल के कुल का मूल स्थान कोई जलन्धर नगर था परन्तु उस का वास जय्पुर में था। उस के पिता का नाम हरिपाल और पितामह का नाम भट्ट उपेन्द्र था।

#### भाष्य

देवपाल या हरिपाल का भाष्य कर्ता की महती योग्यता का परिचय देता है। इस भाष्य में निघएड और निरुक्त का नाम यद्यपि कम स्मरण किया गया है, तथापि उस के भाव का स्थान स्थान पर आश्रय लिया गया है। भाष्य में कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थ की भी मलक पड़ती है। उस के मन्त्रभाष्य में से एक मन्त्र का भाष्य लिखा जाता है——

# तस्मा अरंगमाम वो यस्य त्त्याय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥

यस्येति व्यत्ययेन कर्मिण षष्टी । हे आएः यं रसं प्राणिषु जिन्वथ । जि जये । लट् । व्यत्ययेन रनुः । ततः राप् बाहुलकात् कचिद्द्विकरणा-दिता हुरनुवोः सार्वधातुके [६।४।६०] इति यणादेशः । अनेकार्था धातवः । तेनायमर्थः—जयथोपचिनुथ वा । किमर्थम् । च्याय । चि निवासगत्योः । भूतानां निवासाय स्थितये गमनाय च नानारूपकर्मोपभोगार्थचेष्टायै ज्ञानाय च । तस्मै अरङ्गमाम वः । गत्यर्थकर्मिणा [३।१२।२] इति कर्मणा चतुर्थां । तं युष्माकं

सम्बन्धिनं रसं तूर्णमलं पर्याप्तं वा कृत्वा गच्छेम जीवनार्थमासाद्यामाशास्महे इति भोगासक्कैरद्भ्य त्राशास्यते ।

सुमुद्द्विभिप्रयेण त्वित्यं योजना हे द्वापः यस्य परमात्मनः द्वायाय नित्यानन्दद्वारेणानुज्ञानाय जिन्वथ यतध्वम् । तं युष्माकमेव संविन्धनं परं स्वभावं वयं युष्मत्प्रसादातपूर्णं पर्याप्तं वा कृत्वा गच्छेम जानीयाम प्राप्नुयाम च, मोक्त-प्राप्तिरस्माकमस्त्वित्याशास्महे इत्यर्थः । द्वापो जनयथा च नः यस्माद्युष्मत्-प्रसादादेवमाशास्महे तस्मादस्मान् मोक्तप्राप्तियोग्यान् जनयध्वं कुरुध्वम् । महानुभावत्वादेकैव च सर्वत्र देवता ब्रह्मरूपा द्वादित्यरूपा वा श्रूयते

यहां दो प्रकार का ऋर्थ किया गया है । एक याज्ञिक और दूसरा आध्यात्मिक । एक और मन्त्र है-

## श्रापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म ।

इस मन्त्र में आपः यादि चारों पद ब्रह्म के विशेषण माने गए हैं— तत्र ब्रह्मित विशेष्यपदम्। आप इत्यादीनि चत्वारि विशेष-णपदानि। ब्रह्म विशेष्य है । वही ब्रह्म व्यापक होने से आप, ज्ञान और प्रकाशयुक्त होने से ज्योति, सारवाला होने से रस और नित्यानन्द तथा परमा-विनाशी होने से अमृत कहा गया है । अन्यत्र भी वह चित्रं देवानाम्, हंसः गुचिषत्, आदि मन्त्रों का ब्रह्मपरक अर्थ करता है।

इस भाष्य में कठसंहितास्थ अनेक कठिनमन्त्रों का अर्थ मिल जाता है।

## सोमानन्दपुत्र

सोमानन्द का कोई पुत्र था । उस ने भी कठमन्त्रपाठ पर भाष्य किया है । उस के भाष्य का एक कोश जम्बू में है । उस का दूसरा मंगलरलोक निम्नलिखित है—

विजयेश्वरवास्तव्यसोमानंदस्य सनुना। मन्त्रभाष्यमिदं क्लप्तं पदवाक्यैः सुनिश्चितैः ॥२॥

इस रलोक का उत्तरार्ध उवट भाष्य के एक रलोकार्थ की नकल है । कोश में केवल १२ पत्रे हैं । ग्रन्थ अपूर्ण है।

१ - काश्मीर-संस्करण पृ० ५४, ५५।

# तैतिरीयसंहिता के भाष्यकार

## (१) कुरिइन ( पांचवीं शताब्दी विकम से पूर्व )

कारा तुक्रमणी नाम का एक प्राचीन प्रन्थ है । उस का सम्बन्ध तैत्तिरीय-संहिता से है । उस में लिखा है—

### यस्याः पदक्रदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुगिडनः ।

त्रर्थात् — जिस शाखा का पदकार आत्रेय है, और जिस का वृत्तिकार कुरिंडन है।

काराजानुकमरागि में जिस प्रकार यह लेख आया है, उस से प्रतीत होता है कि कुरिएडन बहुत प्राचीन काल का व्यक्ति है । काल की दृष्टि से उस का पदपाठकार से थोड़ा सा ही अन्तर होगा।

पदपाठकार का काल भी नया नहीं है । प्रायः सारे ही पदपाठकार महाभारत—काल के एक दो शताब्दी पश्चात् हो चुके थे । तभी यह वृत्तिकार कुरिडन भी हुआ होगा । फिर भी सावधानता के तौर पर हम ने इस का काल कम से कम पांचवीं शताब्दी विकम से पूर्व का माना है।

बोधायनगृह्यसूत्र ३।६।६॥ में लिखा है-

## कौरिडन्याय वृत्तिकाराय

इस से ज्ञात होता है कि वृत्तिकार का नाम कौरिडन्य था । कुरिडन और कौरिडन्य में वड़ा भेद है। वृत्तिकार के इस नामभेद का कारण हम अभी नहीं कह सकते।

# (२) भवस्वामी (आठवीं शतान्दी विक्रम से पूर्व)

हम ने इस इतिहास के भाग द्वितीय के पृ० ४२ पर लिखा था— त्रिकाराङमराङन १।१०१॥ में केशवस्वामी का नाम मिलता है । 1,

त्रिकाराउमराउन लगभग ११वीं शताब्दी का प्रनथ है। १ केशवस्वामी इस से कुछ पूर्व हुआ होगा। यह केशवस्वामी अपने बौधायनप्रयोगसार के आरम्भ में लिखता है—

नारायणादिभिः प्रयोगकारैरेकं पत्तमाश्चित्य दर्शपूर्णमासा-दीनां प्रयोग उक्तः । आचार्यपादैः द्वैधे पत्तान्तरारायुक्कानि । भवस्वा-मिमतानुसारिणा मया तु उभयमण्यक्कीकृत्य प्रयोगसारः क्रियते ।

श्चर्थात्—नारायगादि प्रयोगकारों ने एक पत्त का श्चाश्रय लेकर प्रयोग कहा है। श्चाचार्यपाद ने द्वैध में पत्तान्तर भी कहे हैं। भवस्वामी मतानुसारी मैं दोनों को श्चिक्तीकार कर के प्रयोगसार लिखता हूं।

जिस नारायण को केरावस्वामी उद्धृत करता है, वह वौधायनसूत्र का प्रयोगकार है। वह अपने प्रयोग में एक गोपाल को उद्धृत करता है—

## पश्चार्धात् पूर्वार्धादवदायेति गोपालः ।

सम्भवतः यही गोपाल है जो अपनी वौधायन-कारिकाओं में भवस्वामी का स्मरण इस प्रकार करता है—

### इति द्वैधोदिताः पन्ना भवस्वामिमतानुगाः।

इस सारे विचार से निश्चित होता है कि भवस्वामी नवम शताब्दी से पहले का अन्थकार है। भट्टभास्करादि भाष्यकार भी भवस्वामी का स्मरण करते हैं, यह हम दूसरे भाग में लिख चुके हैं। ये अन्थकार जिस प्रकार से भवस्वामी का कथन करते हैं, उस से प्रतीत होता है कि भवस्वामी पर्याप्त प्राचीन अन्थकार है। कम से कम वह आठवीं शताब्दी विक्रम से अवश्य पहले हुआ होगा।

१—पार्ग्डुरंग वामन कार्थे का भी यही मत है । वह अपने धर्मशास्त्र के इतिहास ५० २५१ पर लिखते हैं—

Trikanda Mandana (who flourished before 1100 A.D.) २—स्चीपत्र, रायल एशियाटिक सोसाइटी, मुम्बई शाखा भाग दो, सन् १६२८, पृ० ५६३, १८४।

भंवस्वामी का तैत्तिरीयसंहिताभाष्य अव भी प्राप्त हो जायगा, ऐसी मुफे दढ़ त्राशा है।

## (३) गुहदेव ( त्राठवीं शताब्दी विकम से पूर्व )

देवराजयज्वा अपने निघराडुभाष्य की भूमिका में लिखता है कि गुहरेव का कोई वेदभाष्य था । यह भाष्य किस वेद पर था ? निघराडु १।३।१४॥ पर भाष्य करते हुए वह पुनः लिखता है—

तथा च-रशमयश्च देवा गरिगरः-इत्यत्र गुहदेवःगरमुदकं गिरिन्ति पिवन्तीति गरिगरः-इति भाष्यं कृतवान्। विक्तिस्य द्वा गरिगरः यह मन्त्र तैत्तिरीय व्यारएयक में व्याता है। इस से प्रतीत होता है कि गुहदेव का भाष्य तैत्तिरीय संहिता पर था।

याचार्य रामानुज यपने वेदार्थसंग्रह में लिखता है-

यथोदितकमपरिणतभक्तन्येकलभ्य एव भगवद्वोधायन-टङ्क-द्रमिड-गुहदेव-कपार्दे-भारुचि-प्रभृत्यविगीत-शिष्टपरिगृहीत-पुरातन-वेद-वेदान्तव्याख्यान-सुव्यक्तार्थ-श्रुंतिनिकरनिद्शितोऽयं पन्थाः।

इस वाक्य में रामानुज वेद और वेदान्त के पुरातन व्याख्यानों का वर्णन करता है | जिन अन्थकारों को रामानुज पुरातन अन्थकार कहता है, वे उस से ४०० वर्ष से भी कहीं पूर्व के होंगे | रामानुज के स्मरण किए हुए उन्हीं पुरातन अन्थकारों में से गुहदेव भी एक है । रामानुज गुहदेव के तैत्तिरीयसंहिता भाष्य से अवश्य परिचित था | उस के लेख से यह भी प्रतीत होता है कि गुहदेव के भाष्य का सुकाव अध्यातमपन्त की की ओर था |

गुहदेव का भाष्य आठवीं राताब्दी विक्रम से कहीं पहले का होगा वह भवस्वामी से पहले था, या पीछे, इस विषय में हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते। हमारा अनुमान है कि भद्दभास्करमिश्र अपने तैत्तिरीयसंहिता भाष्य

१- यह पाठ हम ने शोध कर लिखा हैं।

२---काशीसंस्करण, संवत् १६५२, १० १४८।

के आरम्भ में भवस्वास्यादिभाष्य पद से भवस्वामी के साथ गुहदेव आदि भाष्यकारों का भी स्मरण कर रहा है।

भेरा विश्वास है कि यत्न करने पर गुहदेव का भाष्य अब भी मिल सकता है।

## (४) कौशिक भट्टभास्करमिश्र (११वीं शताब्दी विक्रम)

इस इतिहास के दूसरे भाग के पृ० ४२-४७ तक भट्टभास्करिमश्र के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उस लेख का सार यही है कि सायण और देवराजयज्वा भट्टभास्करिमश्र के भाष्य से य्यनेक प्रमाण उद्धृत करते हैं। यव इस विषय में और अधिक लिखा जाता है।

٥

#### काल

(१) संवत् १४२० के समीप का विश्वेश्वरभट्ट या मान्धाता अपने महार्णव में भट्टभास्कर को उद्धृत करता है—

इति तैत्तिरीयशाखानुसारेण चमकानुवाकाः ॥ छ ॥ अथ नमकैरवांतरवाक्यानां प्रयोगः । भास्करादिविनार्दिष्टभाष्यदृष्टः ।

- (२) सायण भट्टभास्करमिश्र को उद्धृत करता है ।
- · (३) देवराजयज्वा भद्दभास्करिमश्र को उद्धृत करता है I
- (४) सायरा का समकालीन वेदान्तदेशिक अपनी न्यायपरिशुद्धि द्वितीय आनिहक पृ० ५० पर वेदाचार्य को उद्भृत करता है। यह वेदाचार्य अपरनाम लच्मरा सुदर्शनमीमां सा का कर्ता है। वेदाचार्य का काल संवत् १३०० से कुछ पहले का है। वह वल्लाल-नामक राजा का समकालीन था। वह सुदर्शन-मीमांसा के पृ० ४ और ५ पर कमशः लिखता है—

तथा भाष्यकृता भट्टभास्करिमश्रेण ज्ञानयज्ञाख्ये भाष्ये एत-त्रमाण्य्याख्यानसमये चरणिमिति देवताधिशेष इति तद्नुगुणमेव व्याख्यातम्।

एवं यजुर्वेदभाष्येषु कदैवत्यत्वं प्रवर्ग्योत्तरशान्त्यनुवादकत्वं ज्ञानयज्ञादिषु होतुराज्ये विनियोगादिश्चदैवत्यत्वम् ।

इन दोनों प्रमाणों से पता लगता है कि वेदाचार्य भद्दभास्करमिश्र के ज्ञानयज्ञभाष्य से सुपरिचित था।

(५) मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूर्यनारायण शास्त्री का मत है कि वेदान्तसूत्र का शैव भाष्यकार श्रीकरुठ सम्भवतः भट्टभास्कर के तैत्तिरीय श्रारएयकभाष्य से परिचित था। तै० आ० ५। १४॥ के भाष्य में भट्टभास्कर लिखता है-

सैषा मुक्कानामीश्वरस्य च साचादर्थिकयाहेतुः परम्परया त्वन्येषाम् । 🥕

वेदान्तसूत्र ४।४।१४॥ के भाष्य में श्रीकराठ लिखता है-

परशिक्षि ब्रह्मणः स्वरूपतया परमाकाश उच्यते या मुक्कानां परमेश्वरस्य च साज्ञादर्थिकियाहेतः परम्परयान्येषाम् ।

इस स्थान में त्रौर अन्य स्थानों में भी इन दोनों अन्थकारों के वाक्यों में इतनी समानता है कि एक दूसरे से भाव ग्रहण करता हुआ प्रतीत होता है। इस से प्रो॰ सूर्यनारायण का अनुमान है कि श्रीकएठ जो रामानुज का समकालीन ज्ञात होता है, भट्टभास्कर को जानता है। परन्तु उक्त प्रोफेसर भी इस विषय में निश्चित नहीं है । श्रम्तु, इन दोनों ग्रन्थकारों की सदशता ध्यान में रखने योग्य है।

- (६) महभास्करमिश्र त्रार्यभद्दीय<sup>२</sup>, त्रामरकोश<sup>3</sup> त्रौर काशिका<sup>४</sup> को उद्धृत करता है। इस से इतना निश्चित होता है कि वह सातवीं शताब्दी ईसा से परचात् हुआ है।
- (७) भट्टभस्किर ने एकाग्निकाएड मन्त्रों पर अपना भाष्य लिखा था। त्र सं भाष्य की भूमिका में वह एकाग्निकाएड को तैत्तिरीयों के अन्तर्गत

३ - श्रीकएठ का शिवादैत । ५० ७२, ७३ ।

२-ते० सं० भाष्य माग ४ ए० १८६ ।

३-- रुद्रमाध्य पृ० ५४।

४--- रुद्रभाष्य पृ० ७३ ।

मानता है। मेरा अनुमान है कि भट्टभास्कर के एकाग्निकाएडभाष्य की श्रोर ही निम्निलिखित वाक्य में हरदत्त का संकेत है—

तत्र वैश्वदेवे सोमाय स्वाहेति द्वितीयाहुतिरिति मन्त्रव्या-ख्याकारेगोक्कम् । आपस्तम्बगृह्य भाष्य ३।७।२६ ॥

आपस्तम्बगृह्यभाष्कार हरदत्त का काल १२वीं राताब्दी विक्रम के समीप ही है। और यदि उस का पूर्वोक्त संकेत भट्टभास्कर मिश्र की ओर है, तो भास्कर का काल जानने के लिए यह एक और निश्चित प्रमाण हो जायगा।

हरदत्त भाष्य सिहत एकाग्निकाएड के सम्पादक श्रीनिवासाचार्य का भी यही मत है कि एकाग्निकाएड न भाष्य करने में हरदत्त ने भद्दभास्कर के एकाग्नि-काएडभाष्य से बड़ी सहायता ली है। अपनी भूमिका के पृ० ३, ४ पर श्रीनिवा-साचार्य ने इस विषय पर विस्तार से लिखा है।

इतना लिखने के अनन्तर हमारा अभी तक यही विचार है कि भट्टभास्कर का काल विकम की ११ वीं शताब्दी ही मानना चाहिए । डाक्टर वर्नल ने भी प्राचीन मौखिक परंपरा के अनुसार ऐसा ही स्वीकार किया है, यह हम दूसरे भाग में लिख चुके हैं।

#### भाष्य

- (१) महभास्कर के भाष्य का नाम ज्ञानयज्ञ भाष्य है।
- (२) भट्टभास्कर केचित् श्रीर ग्रन्थे लिख कर प्राचीन भाष्यकारों के मत उपस्थित करता है। प्रतीत होता है ग्राचार्थ शब्द लिख कर भी वह कि ती बहुत प्राचीन भाष्यकार को उद्धृत करता है। कहीं २ श्राचार्थ शब्द किसी श्रीर के लिए भी प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है।
- (३) यास्कीय निरुक्त, निघराटु, शाखान्तरपाठ, एक गराकार, भारद्वाज, आर्यभट्ट, सौगत आदि अनेक प्रनथ वा प्रनथकार इस भाष्य में उद्धृत है।

भाग प्रथम पृ० १०,१३,१७,५४,७०,२२५ ।भाग दूसरा पृ० २२ इत्यादि ।

२—साग प्रथम पृ० १६७,२१७,२२६।

३--माग पांचवां पृ० ३,४७,४८,५१ ।

गसाकार कोई वैदिक पदों का ही एकत्र तरने वाला अतीत होता है। भगवान् लिख कर वह आपस्तम्ब श्रोत के प्रमास देता है—

> (४) भद्दभास्कर लुप्त निघराद्व ग्रन्थों से भी श्रानेक प्रमास देता है— विव इति धननाम। रे श्रोम्, स्वाहा, स्वधा, वषरासम इति पश्च ब्रह्मसो नामानि। उ मतिरिति स्तुतिनाम। ४ गर्तमिति रथनाम। १ लेकितिर्दशनकर्मा। ६

सम्भव है यह सामग्री उस ने प्राचीन भाष्यों से ली हो या उस के पास कई और वैदिक निघएटु हों ।

(५) भद्दभास्कर एक एक शब्द के अनेक अर्थ लिखता है । ये भिन्न भिन्न अर्थ वह प्राचीन भाष्यकारों से ले रहा है। एक ही मन्त्र के भी वह कई अर्थ करता है। हंस: शुचिषत् मन्त्र के सम्बन्ध में वह लिखता है—

अध्यात्ममधिदैवमधियशं चाधिकृत्य त्रेधेमं मन्त्रं व्याचत्तते । तत्र प्रकरणानुरूपो ऽर्थविशेषो ग्रहीतव्यः । अध्यात्मे तावत्—हंसः आत्मा । ....। अथाधिदैवे—हंस आदित्यः । ....। अथाधियैवे—शंसे राथः । हन्ति पृथिवीमिति ।

नमुचिः शब्द का वह निम्नितिषित अर्थ करता है—
न मुञ्जित पुरुषमिति नमुचिः अधर्मः ।

भाग दूसरा पृ॰ १८४ पर कत्तीवन्तं य श्रोशिजम् का व्याख्यान भी देखने योग्य है ।

१--भाग दूसरा पृ० ६१, ३८४।

२-भाग दूसरा पृ० ६४।

३--- रुद्र पृ० ५ ।

४-- रुद्र पृ० ६२ |

५ -- रुद्र पृ० १०१ | तुलना करो यास्कीय-निरुक्त ३ १ ॥।

६ - भाग दूसरा पृ० १५५ ।

वर्षा जिन तीन पाशों से छुड़ाता है, उन के सम्बन्ध में लिखा है—
श्रत्र केचित्—उद्भूतादिभूतमध्यस्थ—शिक्कतया धर्मपाशानां त्रैविध्यमाहुः। उत्तमाधममध्यमदेहप्रभवतया त्वन्ये। ऊर्ध्वाधोमध्यमगितहेतुत्वेनापरे।

यहां भी प्राचीन भाष्यकारों का तीन प्रकार का मत दिया गया है.।

## चतुर्थ काएड का भाष्य

महभास्करभाष्य का संस्करण मैसूर से ही निकला है । उस में चतुर्थ काएड नहीं छपा । रुद्राध्याय चतुर्थकार्एड का एक खंश है। यह रुद्राध्याय भहभास्करभाष्य सिहत खानन्दाश्रम में मुद्रित हो चुका है । इस रुद्रभाष्य के सम्बन्ध में श्रीराम खनन्तकृष्ण शास्त्री ने मुम्म से कहा था कि "यह भाष्य तैत्तिरीय संहिता भाष्यकार भद्रभास्करिमश्र का नहीं है । इस रुद्रभाष्य का खाधार शिवरहस्य का द्वादशांश है। उस शिवरहस्य के स्थल के स्थल यह उद्धृत हैं। शिवरहस्य के उस खंश का नाम भी रुद्रभाष्य है। यह शिवरहस्य बहुत नवीन यन्थ है खौर इस का स्कन्दपुराण के शिवरहस्य खएड से कोई सम्बन्ध नहीं है।"

इस विषय में इतना तो सत्य हो सकता है कि भट्टभास्कर शिव-रहस्य से अपने रुद्रभाष्य में वड़ी सहायता लेता है, परन्तु शिवरहस्य वड़ा नवीन प्रन्थ है, यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती । रुद्राध्याय का भट्टभास्करभाष्य उसी भट्टभास्कर का है जिस ने तैत्तिरीयसंहिता आदि पर भाष्य किया है। इस का प्रमाण मान्धाता के महार्णव में भी है। वहां लिखा है—

द्वितीयादिनवान्तेष्वज्ञवाकेषु नमस्कारादिनमस्कारान्तमेकं यजुरिति शाकपूणिः । नमस्काराचेकं यजुर्नमस्कारान्तमेकं यजुरिति यास्कः । श्रष्टावज्जवाकावष्टौ यजूंपीति काशकृतस्तः । १

इन तीन पत्तों का विस्तृत विचार कर के महार्शवकार विश्वेश्वरभट्ट आगे लिखता है—

<sup>1 -</sup> यह पाठ हम ने शोध कर दिया है | हमारा कोश सं ० ३३२६, पत्र ४४,४५ |

## ११८ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

श्रन्यान्यपि श्रवान्तरमहावाक्यानि वेदभाष्ये भट्टभास्करेण प्रदार्शितानि।

महार्णव की शाकपूिण आदि के मत की पंक्तियां इस प्रस्तुत रुद्रभाष्य में ठीक वैसी ही मिलती हैं। त्रोर आगे चलकर महार्णव में लिखा ही है कि भट्टभास्कर ने ही यह वदभाष्य में कहीं हैं। भट्टभास्कर का समय वेदभाष्य यही तैत्तिरीयसंहिता भाष्य है। अतः जिस भास्कर ने तै॰ सं॰ भाष्य किया था, उस का यह रुद्रभाष्य है, किसी अन्य का नहीं।

इस विषय में यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि रुद्राध्याय के मुद्रित भास्करभाष्य का आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है—

### श्रतः परमश्निकागडमेवाग्न्यार्षेयम्।

इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस पंक्ति का लिखने वाला इस से पहले भागों पर भाष्य कर चुका है।

इस विषय में एक और भी प्रमाण है । तज्जोर पुस्तकालय में इस रुद्र-भाष्य के कई हस्तलेख ऐसे हैं जिन के अन्त में इस भाष्य को ज्ञानयज्ञभाष्य लिखा है । तज्जोर १ और दूसरे पुस्तकालयों २ में रुद्राध्याय के सिवा चतुर्थ काएड के अन्य भागों पर भी भट्टमास्कर का भाष्य मिलता है । यदि यह्न किया जाए, तो चतुर्थ काएड पर भी समय भाष्य मिल सकता है ।

### ज्ञानयज्ञभाष्य के नृतन संस्करण की आवश्यकता

श्रनेक वेदभाष्यों में से इस समय तक सायण के ऋग्वेदभाष्य श्रौर श्रथवंवेदभाष्य ही सुसम्पादित हुए हैं । भद्रभास्करिमश्र का यह भाष्य सायण के भाष्यों की श्रपेत्ता श्रखधिक उपयोगी है । इस का बहुत ही श्रच्छा संस्करण निकलना चाहिए । इसके लिए लाहौर में भी बहुत सी कोश सामग्री है ।

भट्टभास्कर शैव सिद्धान्त का मानने वाला प्रतीत होता है । वह अपने मङ्गलश्लोक में शिव को नमस्कार करता है । उस का भाष्य मध्यम-कालीन भाष्यों में बहुत उच्च स्थान रखता है ।

१--तज्जोरं नवीन सचीपत्र, सन् ११२८, भाग १ ५० ४७१-४७३ |

R—A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. Vol. I. second part. 1904, P. 178.

### (५) चुर ( संवत् १३५० से पहले )

सायण अपनी धातुत्रत्ति भ्वादिगण धातु २५ की वृत्ति में लिखता है— अहोरात्राणि मरुतो विलिष्टं सूर्यन्तु — इत्यत्राह भट्टभास्करः

....। चुरेण तु तव विलिष्ट न्यूनं पूरयन्त्वित ।

वही पुनः भ्वादिगरा धातु १६५ की वृत्ति में लिखता है-

त्रय एनां महिमानः सचन्ते रे—इत्यत्र चुरभट्टभास्करीययोः सचन्ते सेवन्त इति ।

वहीं पुनरिप भ्वादिगण धातु ६३५ की वृत्ति में लिखता है-

जेहितर्गत्यथोंऽपि—उक्कं च—ग्ररेगुभिर्जेहमानं³—इत्यत्र जुरभट्टभास्करीययोः।

वहीं फिर भ्वािगण धातु ५५६ की वृत्ति में लिखता है-

श्रपप्रोथ दुन्दुभे दुच्छुनान्<sup>४</sup> । चुरे तु श्रपप्रोथनं हुंकरणमिति ।

वहीं पुनः चुरादिगणा धातु ३३६ की वृत्ति में लिखता है --

श्रत्र केश्वत्-पितेव पुत्रं दसये वचोभिः १ - इत्यत्र चुरे-पितेव पुत्रं दसये निरवसाययामि स्तुतिभिः इति व्याख्यानात्।

इन पांच स्थलों पर तैत्तिरीयसंहितास्थ पांच मन्त्रों के भद्दभास्कर श्रौर चुरभाष्य को सायगा उद्धृत करता है। ये पांचों मन्त्र तैत्तिरीय संहिता के चौथे श्रौर पांचवे कांड में श्राते हैं | इस से प्रतीत होता है कि चुर ने समस्त तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य किया होगा | यह चुर कौन था, श्रथवा उस का भाष्य कैसा था, इस विषय में श्रौर कुछ नहीं जाना जा सका |

१-ते० सं० ४ रा १ १ १ ।

२-तै० सं० ४|३|११॥

३-तैं० सं० ४|६|७॥

४-तै० सं० ४।६।६॥

५-तै० सं० ४ र र ।

#### -

१२०

### सायग्-( संवत् १३७२-१४४४)

ऐसा प्रतीत होता है कि सायण का तैत्तिरीय-संहिता भाष्य उस के वैदिक भाष्यों में सब से पहले लिखा गया था | इस का लेखन-काल महाराज बुक्क प्रथम का राजत्व-काल है।

कारावसंहिता भाष्य के समान इस में भी सूत्र का श्रिभिष्राय साथ साथ जोड़ा गया है | पहले कल्प से सारा विनियोग स्पष्ट कर के पुनः सायण श्रपना भाष्य लिखता ह | इस बात को सायण स्वयं भी श्रपने मंगल श्लोकों में स्पष्ट करता है—

## ब्राह्मणं कल्पस्त्रे हे मीमांसां व्याकृतिं तथा। उदाहृत्याथ तैः सर्वेवेदार्थः स्पष्टमीर्यते ।

श्र्यात्—ते व्याद्याण, श्रापस्तम्व श्रीर वौधायन दोनों कलपसूत्र, मीमांसा श्रीर व्याकरण इन सब के उदाहरणों सहित वेदार्थ स्पष्ट कहा जाता है। इस भाष्य में प्राचीन भाष्यों का नाम बहुत कम लिया गया है। कहीं कहीं ही श्रम्ये श्रपरे श्रादि शब्द लिखकर सायण दूसरों का मत देता है। ११११। से लेकर श्रान्ती किएडकाश्रों में भट्टभास्कर श्रीर उवट के समान वह एके श्रादि कह कर दूसरों का मत बहुधा उद्युत करता है। पुनः २।२।११॥ के भाष्य में वह लिखता है—

सूर्यरश्मय एव जलमयेन चन्द्रमगडलेन व्यवहिताः शीत-स्पर्शा श्रभिभूतोष्णस्पर्शा ज्योत्स्नारूपेणावभासन्त इति केषांचि-न्मतम्।

इसी प्रकार २।४।३॥ में वह संप्रदाय विदों का मत देता है ।

भद्रभास्कर के भाष्य से तुलना करने पर प्रतीत होता है कि सायगा ऋनेक स्थलों पर उस की नकल कर रहा है, यद्यपि वह उस का नाम नहीं लेता।

तैत्तिरीय संहिता ४ । ३ । २ ॥ में निम्नलिखित वचन है--

श्चयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनः। इस पर भाष्य करते हुए सायण लिखता है——

तस्य भुवःशब्दाभिधेयस्य प्रजापतेः संवन्धी प्राणः । श्रत

## एवापत्यत्वमुपचर्य भौवायन इत्युच्यते।

त्रर्थात्--भुव शब्द वाची जो प्रजापित है उसी का पुत्रवत् प्राण है, अतः वही भौवायन कहा जाता है।

इस से प्रतीत होता है कि सायगादि श्राचार्य मानते थे कि जड़ पदार्थीं में भी श्रपत्यप्रत्यय के श्रोपचारिक प्रयोगों से श्रानेक शब्द वने हैं।

तै॰ सं॰ १।=।१२॥ का भाष्य करते हुए सायण नरिसहवर्मा और उस के पुत्र वा पौत्र राजेन्द्रवर्मा का उल्लेख करता हैं। सम्भवतः सायण इन नाभों को भट्टभास्कर या उस से प्राचीन भाष्यकारों से ले रहा है।

इस भाष्य में कोई ख्रौर विशेष वात वर्णनीय नहीं है।

### (७) वेङ्कटेश

शान्तिनिकेतन बोलपुर में वेङ्कटेश के तैत्तिरीयसंहिता भाष्य का एक हस्त-लेख है। वह प्रन्थान्तरों में है। उस की प्रतिलिपि देवनागरी अन्तरों में हमारे पुस्तकालय में है। यह अन्तिम तीन कारखों का भाष्य है। इस में पहले चार कारख नहीं हैं। भाष्य के अन्त में निम्नलिखित लेख है—

इति नैध्रुववेङ्कटेशविरिचते यजुर्वेदभाष्यसङ्ग्रहसारे सप्तमे कार्ग्ड पञ्चमप्रश्ने पञ्चविंशोऽनुवाकः ॥ पञ्चमकार्ग्डप्रभृति सप्तम-कार्ग्डपर्यन्तं यजुर्वेदभाष्यसंग्रहं श्रीपदपूर्वनिवासेन लिखितं ॥

काराखों के मध्य में प्रपाठकों की समाप्ति पर भी कहीं कहीं ऐसा ही लेख मिलता है। कितपय स्थानों में भाष्यकार का नाम वेङ्कटेश्वर भी लिखा है। एक स्थान में वेदभाष्यसंग्रहसार के स्थान में वेदार्थसंग्रह लिखा है।

्यह भाष्य कई स्थानों में भट्टभास्कर के भाष्य से अन्तरशः मिलता है। सायरा के समान कल्प और सूत्रादि इस ने नहीं दिए। केचित् आदि कह कर दूसरों के मत का अत्यल्प निदर्शन है।

यह वेङ्कटेश कौन था, अथवा कब हुआ, इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हो सका। आगे हद्रभाष्यकार एक वेङ्कटनाथ का वर्णन किया जाएगा। क्या ये दोनों एक ही हैं?

### (८) वालकृष्ण

सन् १८३८ में कलकत्ता से एक स्चीपत्र प्रकाशित हुआ था। उस में फोर्ट विलियम आदि स्थानों के संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों की नामायली छुपी थी। उस में पृ० ५६ पर एक तैत्तिरीयसहिताभाष्य सिन्नविष्ट है । उस का कर्ता वालकृष्ण नामक कोई व्यक्ति है।

### हरदत्तिभश्र

त्रापस्तम्बमन्त्रपाठ का दूसरा नाम एकाग्निकारण्ड भी है। उस एकाग्नि-कारण्ड पर हरदत्त ने भाष्य रचा है। यह बात हम इस भाग के पृ० ७१ पर लिख चुके हैं। हरदत्त शैव था। उस की टीकात्रों के मङ्गलक्ष्रोकों में शिव को नमस्कार किया गया है। एकाग्निकारण्डभाष्य का मङ्गलक्ष्रोक निम्नलिखित है—

> प्रिक्षिपत्य महादेवं हरदत्तेन धीमता । एकाग्निकाएडमन्त्राणां व्याख्या सम्यग्विधीयते ॥

अर्थ त्—महादेव को नमस्कार कर के बुद्धिमान् हरदत्त एकान्निकाएड मन्तों की युक्त व्याख्या करता है।

#### भाष्य

हरदत्त की व्याख्या वस्तुतः ही अच्छी है। उस का अपने आप को वुद्धिमान् लिखना अनुचित नहीं है। उस की व्याख्या मैसूर में सन् १६०२ में छपी थी। उस के पृ० = पर वह अपाला का इतिहास लिखता है। पृ० ६ पर वह एक पद का किसी लुप्त शाखा का एक अप्रसिद्ध पाठ देता है। हरदत्त निघराड़ को बहुत उद्धृत करता है। बहृत्रचों का पाठान्तर भी वह स्थान स्थान पर देता है। पृ० ४५ और १३५ पर वह ऐतिहासिकों का मत देता है। पृ० ५५ पर अन्ये कह कर वह किसी पुरातन भाष्यकार का मत देता है। पृ० = ५ पर शावरगृह्य का पाठ मिलता है। यह सम्भवतः शाम्बव्यगृह्य का पाठ है।

एकामिकाराडमन्त व्याख्या के अन्त में निम्नतिखित लेख है-

इति श्रीपद्वाक्यप्रमाण्जमहामहोपाध्यायहरद्त्तमिश्रविर-चितायां एकाग्निकाण्डमन्त्रव्याख्यायां द्वितीयप्रश्ने द्वाविंशः खण्डः। प्रश्नश्च समाप्तः॥

#### काल

हरदत्त को सायण श्रपनी माधवीया धातुवृत्ति में श्रौर देवराज श्रपने निषरहुमाण्य में उद्भृत करते हैं। इस से निश्चित होता है कि वह १३वीं शताब्दी अथवा इस से पहले का होगा।

#### शत्रुघ्न

शतुष्त के प्रनथ का नाम मन्तार्थदीपिका है। जिन प्रनथों के आश्रय से उप ने इस की रचना की, उन का नाम वह अगले श्लोक में लिखता है—

> उवटे मन्त्रव्याख्या गुणविष्णौ ब्राह्मणीयसर्वस्त्रे । वेदविलासिन्यामपि कौशलमीच्य तथापि मे सद्भिः ॥॥॥

त्र्यर्शत्—उवट भाष्य में जो मन्त्रव्याख्या है, तथा गुणविष्णु के भाष्य में श्रीर ब्राह्मणसर्वस्व में, वेदविलासिनी टीका में भी कौशल देख कर मैं यह दीपिका लिखता हूं।

इस से प्रतीत होता है कि राजुझ ने उवट का यजुर्वेद भाष्य, गुणविष्णु का छन्दोगमन्त्रभाष्य, हलायुध का ब्राह्मणसर्वस्व और गौरधर की वेदविलासिनी टीका देखी थीं । गौरधर के इस भाष्य का वर्णन हम पहले पृ० ६१ पर कर चुके हैं।

शत्रुघ्न त्रापने दशम, एकादश त्रौर द्वादश मङ्गलक्षोकों में लिखिता है कि —पूर्वप्रन्थों में जो व्याख्या है, वही मैं ने यहां लिखी है, किन्तु जो उन में किठिन स्थल थे, उन्हें यहां त्राति विशद कर दिया है। स्नानमन्त्र, सन्ध्यामन्त्र, देवार्चनमन्त्र, श्राद्धमन्त्र, षडङ्गरातरुद्ध, विवाहादिमन्त्र यहां क्रमशः व्याख्यान किए गए हें, इत्यादि।

शत्रुष्त की मन्त्रार्थदीपिका काशी में मुद्रित हो चुकी है । शत्रुष्त सन् १५२ मा संवत् १५ म में जीवित था। उस के काल के विषय में हम इस इतिहास के दूसरे भाग के ५० ५० पर लिखं चुके हैं।

शत्रुघ्न का भाष्य उवट आदि के अनुसार है और वहा सरत है।

शत्रुष्न के षडङ्गशतरुद्रीयभाष्य का वर्णन करते हुए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा है -

It seems Satrughna was a commentator of the whole of the Yajurveda, of which this is only a part.

त्र्यात्—प्रतीत होता है कि शत्रुघा समग्र यजुर्वेद का भाष्यकार था, उसी भाष्य का यह एक भाग प्रतीत होता है ।

यह बात ठीक नहीं है। रुद्रभाष्य मन्त्रार्थदीपिका का ही भाग है। यह मन्त्रार्थदीपिका समग्र यजुर्वेद का भाष्य नहीं है।

<sup>1—</sup>A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. Asiatic Soc. of Bengal, Vedic Mss. 1923 Vol. II p. 428.

## रुद्राध्याय के भाष्यकार

रहाध्याय याजुष संहितात्रों का एक भाग है। सामसंहितात्रों में भी कुछ रह सम्बन्धी मन्त्र हैं, परन्तु उन ना वर्णन यहां नहीं किया जायगा। याजुष रुद्राध्याय के अनेक भाष्य इस समय मिलते हें। उन में से कई तो ऐसे हैं, जो समय यजुर्वेद भाष्यों में से पृथक किए गए हैं, यथा भद्रभास्कर, उबट, सायण आदि के भाष्य। उनका उल्लेख यहां नहीं होगा। यहां तो उन्हीं भाष्यों का संचिप्त वर्णन होगा, जो रुद्राध्याय पर ही स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं।

### (१) अभिनव शङ्कर अथवा वेङ्करनाथ

इस ग्रन्थकार का **रुद्रभाष्य** वाणीविलास प्रेस में सन् १६१३ में छपा था। उस के अन्त में लिखा है—

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकसार्वभौमश्रीमदद्वैतविद्या-प्रतिष्ठापकश्रीमद्भिनवशङ्करभगवाता कृतं श्रीरुद्रभाष्यं संपूर्णम् ॥

त्रर्थात् —यह रुद्रभाष्य त्रभिनव शङ्कर की कृति है ।

इस रुद्रभाष्य के हस्तलेख बड़ोदा और मैसूर में भी हैं। उन के अन्त का लेख निम्नलिखित प्रकार का है—

इति श्रीपरमहंसपरिवाजकसार्वभौमश्रीमदद्वैतविद्याप्रति-ण्ठापकाभिनवशङ्कराचार्यसवर्तन्त्रस्वतन्त्रश्रीमद्रामब्रह्मानन्दभगवत्पू-ज्यपादानां शिष्येण श्रीवेङ्कटनाथेन विरचिते यजुर्वेदभाष्ये श्रीमद्रद्वोपनिषद्भाष्यं संपूर्णम्॥

त्रर्थात् —श्री त्रमिनव शङ्कर-शिष्य वेङ्कटनाथ का रचा हुत्र्या यजुर्वेदभाष्य में स्द्रोपनिषद् भाष्य समाप्त हुत्र्या ।

इस लख से संदेह होता है कि यह रुद्रभाष्य भी कभी किसी वृहद्

५---देखो बड़ोटा का स्चीपत्र, १० १२३।

यजुवंदभाष्य का भाग है। वेक्कटेश के तैत्तिरीयसंहिता भाष्य का वर्णन हम पहले कर चुके हें। क्या यह वेक्कटनाथ वही वेंकटश तो नहीं है ? यदि किसी हस्तलेख में रुद्रभाष्यकार वेंकटनाथ का गोत्र मिल जाता तो इस प्रश्न का शीघ्र ही उत्तर मिल सकता था, परन्तु अभी तक यह बात मिली नहीं। इतना तो प्रतीत होता है कि यह भाष्य वेंकटनाथ का है अभिनव शंकर का नहीं। मैस्र संख्या १८१० और बहोदा ६४५१ में इस प्रन्थ का कर्ता वेंकटनाथ ही कहा गया है।

#### काल

यह वेंकटनाथ अपने भाष्य के अन्त ने लिखता है-

जातिस्मरत्वादिफलप्रभेदाश्च रुद्रकल्पार्णवादिषु प्रपश्चिताः द्रष्टव्याः ।

त्रर्थात् —जातिस्मरत्वादि फलंभेद रुद्रकलप त्रौर महार्णवादि में कहे गए देखने चाहिएं ।

यह महार्णाव विश्वेश्वर के महार्णाव के सिवा दूसरा नहीं है | विश्वेश्वर का काल संवत् १४२० के समीप है । श्रातः उसे उद्धृत करने वाला वेंकटनाथ संवत् १४५० के पश्चात् ही हुआ होगा |

#### भाष्य

इस भाष्य में रुद्रमन्त्रों का भाष्य करने से पहले प्रन्थकार ने एक लम्बा उपोद्धात लिखा है। उस में भट्टभास्कर का प्रमाण भी दिया गया है। र

दूसरे अनुवाक के भाष्य में लिखा है-

### इति प्राचीनव्याख्यानमनेन निरस्तम्

त्र्यात्—इस से प्राचीन व्याख्यान का खराडन हो गया है। यह प्राचीन व्याख्यान कोन सा है?

वेंकटनाथ इस भाष्य में कई स्थानों पर सामवेद की श्रुतियों को उद्धृत करता है । मुद्रित संस्करण के पृ० ७६ पर वह लिखता है—

9—यह पाठ बड़ोदा के कोश का है । मुद्रित पाठ इस से कुछ भिन्न है । र—मुद्रित संस्करण, पृ० ३ ।

साम गेदे—विरूपाचोऽसि दन्ताञ्जिः—इति प्रस्तुत्य—त्वं देवेषु ब्राह्मणोऽसि श्रहं मनुष्येषु । ब्राह्मणो वे ब्राह्मणमुपधावति उप त्वा धाव।नि इति प्रपद्बाह्मणश्चेतः ।

यह प्रपद ब्राह्मण स्वल्प पाठान्तर से मन्त्रब्राह्मण २|४|६॥ का पाठ है |
सुद्रित संस्करण के उपोद्घात में बाल-सुब्रह्मएय ने लिखा है कि यह
भाष्य रुद्रार्थ को सायण से श्रिधिक खोलता है श्रीर कई स्थानों पर इस में
सायण का खराडन भी है |

हम निश्चय से नहीं कह सकते कि वेंकटनाथ श्रमुक स्थान में सायण का ही खराडन करता है ।

### (२) श्रहोवल

इस भाष्य के हस्तलेख तज्ञोर, एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता और बड़ोदा में हैं | बड़ोदा के कोश में इस टीका का नाम कल्पलता लिखा है। तज्ञोर के कोश से निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है—

त्रहोबल महामहोपाध्याय नृतिंह का पुत्र था। वह भास्करवंशी था। उस ने स्द्राध्याय का त्रधिक विस्तृत व्याख्यान त्रपनी न्यायमहामिणा में किया है। यह भाष्य क्षोकरूप है।

सम्भव है कि त्रहोबल ने एक गद्यरूपभाष्य भी लिखा था। कलकत्ता का हस्तलेख उसी का प्रतीत होता है।

### (३) हरिदत्त मिश्र

इस भाष्य का एक हस्तलेख एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता में और दूसरा केम्ब्रिज यूनिवार्सिटी के पुस्तकालय में है। यह कठ या चारायणीय संहितास्थ छद्र का भाष्य प्रतीत होता है।

### (४) बेगोराय=सामराज

वेगोराय काग्वशाखाध्यायी था। उस के पिता का नाम नरहिर था।

उस के ग्रन्थ का एक हस्तलेख पूना में है । वह संवत् १७२३ का लिखा हुन्रा है ।

# (४) मयूरेश

मयूरेश के प्रन्थ का एक हस्तलेख हमारे पुस्तकालय में है श्रीर दूसरा पूना में । पूना के सन् १६१६ के सूची के पृ० ३०० पर इस का कर्ता कैवल्येन्द्र का शिष्य लिखा गया है। हमारे कोश पत्र एक पर लिखा है—

युगगुणरसभूमिभूषिते शालिवाहे

विकृति शरदि चैत्रे शुक्कपत्ते चतुर्थ्याम् ।

मुनिमुनिकुलजातश्रीमयूरेशनामा-

लिखदिदमतिगृढं रुद्रभाष्यं समीदय ॥ श्रव्यात्—शक १६३४ में मयूरेश ने यह श्रतिगृढ रुद्रभाष्य रचा ।

## (६) राजहंस सरस्वती

यह भाष्य शक १६६३ में लिखा गया था। इस का एक कोश बड़ोदा में है । राजहंस सरस्वती महीघरभाष्य से सहायता लेता है।

### एक अज्ञात रुद्रभाष्यकार

एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र पृ० ४२६ पर हद्रभाष्य का एक कोश सिन्निविष्ट है । उस कोश में उस के कर्ता का नाम नहीं लिखा । ऐसा ही एक कोश पूना के सन् १६१६ के सूची पृ० ३७६ पर दर्ज है । नई संख्या उस की ५३० है । इसी यन्थ का एक तीसरा कोश तं जोर के नये सूचीपत्र के पृ० ४६१ पर दर्ज है । बड़ोदा और तज्जोर के स्चीपत्रों में भी इस के कर्ता का नाम नहीं दिया गया ।

इन के त्रातिरिक्त भवानीश द्धार के भाष्य का एक हस्तलेख बड़ोदा में है। तत्जोर में भी एक दो त्र्यौर भाष्य हैं जिन के कर्तात्र्यों का नाम अज्ञात है।

### अनन्त की कात्यायन स्मार्तमन्त्रार्थदीपिका

यानन्त के काएवभाष्य का उक्लेख पृ० १००-१०२ तक हो चुका है । उसी यानन्त ने कात्यायन के स्मार्तस्त्रान्तर्गत मन्त्रों का भाष्य भी किया है । इस का एक कोश एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है। वह संवत् १७२१ का लिखा हुआ है। यानन्तकृत प्रन्थों का यही सब से पुराना कोश अभी तक मेरी दृष्टि में आया है। यह २६० वर्ष पुराना है। इस कोश के अन्त में इस की निर्माण तिथि दी हुई है। परन्तु है वह अत्यन्त अस्त व्यस्त दशा में—

शाके [ वसु ] वसुषट्कप्रथमाङ्कपरामिते १६८८ । ग्रन्थोऽयं निर्मितः काश्यामनन्ताचार्यधीसता ॥

इस श्लोक में यदि १६८८ शक माना जाए, तो यह द्र्यंथ हास्यजनक प्रतीत होगा। संवत् १०२१ में जिस प्रन्थ की प्रतिलिपि की गई हों, उसका मूल शक १६८८ में नहीं लिखा जा सकता। क्या १६८८ से विक्रम संवत् का प्रहण करना चाहिए श्यदि ऐसा हो तो सम्भवतः यह कुछ संगत हो सकता है। द्यनन्त-रचित कर्णवकर्णाभरण का एक हस्तलेख कवीन्द्राचार्य की सूची में है। उसकी संख्या ५३२ है। कवीन्द्र लगभग २०० वर्ष पुराना है। इससे प्रतीत होता है कि द्यनन्त २०० वर्ष का द्राया इस से कुछ पूर्व का है। स्मार्तमन्त्रार्थदीपिका में कई शाखात्रों के मन्त्र होंगे।

### हररात की कूष्माग्डप्रदीपिका

इस के दो कोश पंजाव-यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में हैं। एक की संख्या है ६५ और दूसरे की ७१५। यह व्याख्या उवट के आधार पर लिखी गई है। इसका प्रथम श्लोक निम्नलिखित है—

> उबटादीन् मन्त्रभाष्यान् परीदय च पुनः पुनः ! ग्रथ्यते हररातेन<sup>े</sup> कूष्माग्डस्य प्रदीपिका ॥१॥ संख्या ७१५ के कोश का अन्तिम भाग बुटित है। संख्या ६४ का

९---नया सत्तीपत्र, सन् ९६२३ भाग दूसरा, पृ० ६६५-६६७ ।

२ --- सं० ६५ के कोश का पाठ यहां पापशामनी है।

कोश संवत् १६०६ का लिखा हुया है। उस के पत्र १क पर कातन्त्रवृत्तिभाष्य, पत्र ७ख और १०ख पर रायमुकृटी [ अमरकोशटीका ] और पत्र ६ख पर तनादिवृत्ति उद्धृत हैं। रायमुकृट आदि को उद्धृत करने से इस प्रन्थ का कर्ता संवत् १५०० के पश्चात् का है।

#### भवदेव

भवदेव नामक एक ग्रन्थकार ने भी षडङ्गरुद्र की व्याख्या की है। इस का एक हस्तलेख पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के पुस्तकालय में है। उस का तीसरा त्रौर चौथा श्लोक नीचे लिखे जाते हैं—

भवदेवगुरोर्नत्वा पदपंकेरुहद्भयम्।
भवदेवः षडंगस्य व्याख्यां प्रकुरुते अधुना ॥३॥
उवटादिभिरुत्कृष्टैः पिरुडतैः स्वगुरुक्रमात्।
या व्याख्या किएता प्रायस्तामेव करुपयाम्यहम् ॥४॥

श्चर्यात्—भवदेव गुरु के चरणकमलों को नमस्कार कर के श्चब भवदेव षडङ्ग की व्याख्या करता है। उवट श्चादि पुराने श्चाचार्यों ने गुरुपरम्परा से जो व्याख्या लिखी है, प्रायः उसी के श्चनुसार यह व्याख्या है।

इसी भवदेव ने शुक्क-यजुर्वेद पर एक भाष्य रचा था। उस का एक त्रुटित यन्थ कीन्स कालेज काशी के पुस्तकालय में है। उस के सम्बन्ध में हमारे मित्र पं॰ मङ्गलदेव शास्त्री अने २१ मार्च सन् १६३० के पत्र में लिखते हैं—

"शुक्क यजुर्वेद पर भवदेविमिश्र का भाष्य ग्रसंपूर्ण है। श्रारम्भ ग्रौर ग्रन्त के त्रानेक पन्ने नहीं हैं। ये भवदेविमिश्र मैथिल थे। कृष्णदेव के पुत्र श्रौर भवदेव ठक्कर के शिष्य थे। त्राफ्रिक्ट के त्रानुसार सन् १६४६ के लगभग हुए थे। उदाहरणार्थ ७म अध्याय के ज्ञन्त भें लिखा है—

१--संख्या ४४७१।

२---सन् १६११ का सूचीपत्र पृ० १०५।

३---बृहत्सची भाग १ पृ० ३६८।

इति मैथिलसन्मिश्रश्रीकृष्णदेवतनयमहामहोपाध्यायसहुक्कुर-श्रीभवदेवप्रियशिष्यमहामहोपाध्यायाभिनवाचार्यसन्मिश्रश्रीभवदेव-कृतायां संहितान्याख्यारत्नमालायां सप्तमाध्यायन्याख्यारत्नं।

२१वें अध्याय के त्रारम्भ में वह यह भी कहता है—
.......... श्रौतीं व्याख्यां कांचिद्भ्यातनोमि । .............. एष श्रीभवदेवपंडितकविर्गगातीरे पट्टने व्याख्यांने कुरते......

इस लेख से ज्ञात होता है कि भवदेव के गुरु का नाम भी भवदेव था। वह गङ्गातटवर्ती पट्टन नगर में रहता था। उस की टीका का नाम रत्नमाला है। आफ्रिस्ट उस के रचे हुए कई अन्य प्रन्थों का भी नाम लिखता है। षडङ्ग भाष्य भी इसी भवदेव का है। जैसा भवदेव स्वयं स्वीकार करता है, यह भाष्य उवट भाष्यानुसारी है।

## तृतीय श्रध्याय सामवेद के भाष्यकार

### (१) माधव

माधवाचार्य के भाष्य का नाम विवरण है। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व भाग को छन्द आर्चिक और उत्तर को उत्तर आर्चिक कहते हैं। माधव पूर्वभाग के भाष्य को छन्दिसकाविवरण और उत्तर भाग के निमाण्य को उत्तरिववरण आदि कहता है।

सब से पहले इस भाष्य का परिचय सत्यव्रतसामश्रमी ने दिया था । सायण भाष्य सहित सामवेद संहिता की भूमिका में वह लिखते हैं —

सम्प्रति बहुयत्नतो माधवीयविवरणाख्यस्यैवैकमात्रस्याति-जीर्णाशुद्धपुस्तकभक्षमर्द्धश उभयस्थानादासादितम् । तचापीह शर-लेशाभ्यां टीप्पन्याकारेण मुद्रितम् । १

ऋर्थात् — माधवीय विवरण का ऋति जीर्ण और ऋगुद्ध एक पुस्तक ऋाधा आधा दो स्थानों से बेड़े यत से प्राप्त किया । उस के भी सर्वोत्तम भाग इस सायण भाष्य के साथ टिप्पणीरूप से छापे गए हैं ।

इस के पश्चात् सन् १८८६ में वैवर ने वर्तिन के सूची भाग दो खगड प्रथम के पृ० १०-२० तक इस का विस्तृत वर्गान लिखा। तदनन्तर किसी विद्वान् ने अपना ध्यान इस भाष्य की ओर नहीं लगाया। यह श्रेय डा० कूहनन्राज को ही है कि उन्होंने भिन्न भिन्न पुस्तकालयों से इस भाष्य के पूर्व और उत्तर भाग के सात कोश प्राप्त कर लिए हैं। वे इस भाष्य के सम्पादन करने का विचार रखते हैं।

१-सन् १८७४ का संस्करण, १० ३।

#### काल

- (१) दवराजयज्वा अपने निघराटुभाष्य की भूमिका में जिस माधवदेव को उद्धृत करता है, वह सामविवरराकार ही प्रतीत होता है।
- (२) डा० राज ने बताया था कि माधव का मङ्गलश्लोक कादम्बरी का भी मङ्गलश्लोक है। इस बात की ओर पहले भी पृ० १६ पर संकेत किया जा चुका है। इस विषय में एक और बात भी ध्यान देने ओग्य है। इस मङ्गल-श्लोक में जयीमयाय पद विचारणीय है। एक वेदभाष्य के आरम्भ में यह पद युक्त प्रतीत होता है, परन्तु एक काव्य के आरम्भ में यह उतना उचित नहीं है। इस से माधव बाण का समाकालीन या उस का पूर्वज हो जाता है।
  - (३) मंगलश्लोक के अनन्तर माधव लिखता है --

षट्तिंशत्प्रकारा मन्त्राः । प्रैषाः । करणाः । क्रियमाणानुवा-दिनः । स्त्रोत्रशस्त्रगताः । जपानुवचनगताश्च । पते पञ्चप्रकारा ऋग्व्याख्यायां भवन्ति । अन्ये सामव्याख्यायामुच्यन्ते—

प्रस्तावश्चोद्गीयः प्रतिहारो उपद्रवस्तथा।
निधनं पञ्चमं चाहुहिंद्कारं प्रणवमेव च ॥
ग्राशास्तिः स्तृतिसंख्यानं प्रलापः परिदेवनम् ।
प्रैषमन्वेषणं चैव सृष्टिराख्यानमेव च ॥
सप्तधा गेयमेकेषामन्ये षड्धा विदुः ।
पञ्चविधं तु सर्वेषामध्वरार्थं प्रचत्तते ॥

अर्थात् -- छत्तीस प्रकार के मन्त्र हैं । उन में से प्रैषादि पांच प्रकार त्रम् व्याख्या में होते हैं, और शेष प्रस्ताव आदि साम व्याख्या में कहे जाते हैं। इन में से प्रैष आदि पांच प्रकारों का वर्णन स्कन्दस्वामी ने अपने ऋग्वेद माध्य की भूमिका में किया है। माधव और स्कन्द के इन प्रकारों के वर्णन में इतनी समानता है कि यह सन्देह दृढ़ हो जाता है कि इन में से कोई एक दूसरे की सामग्री ले रहा है। डा॰ राज का अनुमान है कि सम्भवतः माधव का पिता नारायण ऋग्वेदभाष्य में स्कन्द का सहकारी नारायण था। यदि यह वात

ठीक सिद्ध हो जाए, तो माधव का काल विक्रम की सातवीं शताब्दी मानना पड़ेगा। परन्तु यह बात ऋभी ऋनुमानमात्र ही है। इस विषय में ऋधिक खोज की वड़ी ऋवश्यकता है।

#### भाष्य

माधव का विवरण मध्यमकाल के भाष्यों में एक उत्कृष्ट स्थान रखता है । माधव सामसम्प्रदाय का अच्छा जानने वाला प्रतीत होता है । जहां पर सामवेद के अनेक मन्त्रस्थ पदों का आर्च पाठ मान कर सायरा उनका ऋग्वेदानुसारी अर्थ करता है, वहां पर भाधव बहुधा साम सम्प्रदाय की ही रच्चा करता है। 'माधव लुप्तनिघराद्व प्रन्थों से भी प्रमारा देता है। यथा-

> वि इत्याकाशनाम । ऋचीष इति कर्मनाम ।3

चि: का अन्यत्र भी वह अन्तरिक्त अर्थ करता है। <sup>४</sup> एे पद से वह प्राचीन भाष्यकारों का मत उपस्थित करता है। <sup>४</sup>

सामवेद के उत्तराचिक में निम्नलिखित एक मन्त्र है-

## त्र्यामन्द्रमावरे**ग्**यमाविष्रमामनीषिग्गम् । पान्तमापुरुस्पृहम् । <sup>६</sup>

इस मन्त्र के ऋर्थ में सायण के अनुसार किया की आवृत्ति पूव मन्त्र से त्राती है। सायण उस पूर्वमन्त्रस्थ वृणीमहे पद से स्त्रा उपसर्ग को जोड़ता है। परन्तु माधव का अर्थ भिन्न प्रकार का है। वह लिखता है-

## त्रामन्द्रम् - त्रानुपूर्व्येण मन्द्रं वलम् । त्रावरेण्यम् - त्राभि-मुख्येन वरेएयं तत्। त्राविप्रम् – श्रतिशयेन विपश्चितम्।

१ - भाग ४, पृ० ११६ |

२---माग ५. पु० २३८ |

३-- माग ५, पृ० १६४।

४--- भाग ४, ५० ५१४, भाग ५, ५० १६२ |

५--भाग ४, पृ० २७६।

६— भाग ४, ५० १२१, १२२ ।

इत व्याख्या के त्र्यनुसार माधव दो उदात्त एक पद में एकत्र करता है। उस के पास इस के लिए कोई प्रमाण हो ही गा।

माधव जिन मन्त्रों का छन्द आर्चिक में विस्तार से अर्थ करता है, उन की उत्तर आर्चिक में संज्ञिप्त व्याख्या ही करता है । यथा —

तरत्स मन्दी धावतीति चतुर्ऋचः छन्दिसिकाभाष्ये विस्त-रेणोक्काः सप्रयोजनं तथाप्यत्र संचेपेणोच्यते ।

कभी कभी वह पूर्व व्याख्यात मन्त्रों का व्याख्यान नहीं भी करता— प्र व इन्द्राय-अर्चन्त्यर्कम् – उप प्रच्ते – एषस्तृचश्छन्दिसका-भाष्ये उक्कार्थः । व

इस भाष्य के शीघ्र सम्पादित होने की बड़ी वता है।

#### (२) भरतस्वामी ( संवत् १३६० के समीप )

भरतस्वामी का सामवेदभाष्य भी अभी तक अमुद्रित ही है। उस के भाष्य के कोश तज्ञोर, मद्रास, मैसूर, वड़ोदा और हमारे पुस्तकालय में हैं। भरतस्वामी अपने भाष्य के आरम्भ में लिखता है—

नत्वा नारायणं तातं तत्प्रसादादवाप्तधीः। साम्नां श्रीभरतस्वामी काश्यपो व्याकरोत्युचम्॥ होसलाधीश्वरे पृथ्वीं रामनाथे प्रशासति। व्याख्या कृतेयं चेमेण श्रीरङ्गे वसता मया॥

त्र्यंत्—िपता नारायण को नमस्कार कर के, उस की कृपा से प्राप्त-बुद्धि कश्यपगोत्री श्रीभरतस्वामी सामगत ऋचाओं की व्याख्या करता है । होसलाधीश्वर रामनाथ के राजत्व-काल में श्रीरंगपटम में निवास करते हुए मैं ने यह व्याख्या की है। होसलाधीश्वर राम का काल वर्नल के कथनानुसार सन् १२७२-१३१० है।

१-भाग ४, पृ० १७ ।

२-भाग ४, १००।

३-वर्नलकृत तजीर का स्चीपत्र, प्रथम भाग ।

## १३६ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

भाष्य के अन्त में भरतस्वामी लिखता है—
इत्थं श्रीभरतस्वामी काश्यपो यज्ञदासुनः ।
नारायणार्यतनयो व्याख्यत्सास्रामृचोखिलाः ।।

श्चर्थात्—नारायगा श्रोर यज्ञदा के पुत्र कश्यपगोत्री श्रीभरतस्वामी ने साम की सम्पूर्ण ऋचाश्चों का व्याख्यान किया।

भरतस्वामी का माध्य बहुत संज्ञित है। भरतस्वामी माधव की पर्याप्त सहायता लेता है। वर्नल का विचार है कि "भरतस्वामी ने छन्द व्यार्चिक, अरुर्यसंहिता और महानामी पर ही अपना भाष्य किया है, उत्तर आर्चिक पर नहीं, क्योंकि उत्तरार्चिक के भाष्य का अभी तक कोई कोश प्राप्त नहीं हो सका।" हमारा ऐसा विचार नहीं है। भरतस्वामी ने सामविधानादि ब्राह्मणों पर भी अपने भाष्य लिखे हैं। संहिता को समाप्त किए विना ही, उस ने ब्राह्मण भाष्य आरम्भ कर दिए हों, इस पर विश्वास नहीं होता।

वेदभाष्य में भरतस्वाभी ऐतरेय ब्राह्मणा श्रीर श्राश्वलायन सूत्र को बहुत उद्धृत करता है ।

#### (३) सायगा ( संवत् १३७२-१४४४)

तै॰ संहिता और ऋग्वेद का व्याख्यान करके बुक्क प्रथम के काल में सायण ने सामवेद का व्याख्यान किया था। सामभाष्य के आरम्भ में सायण ने एक विस्तृत भूमिका लिखी है। उस में साम सम्बन्धी अनेक विषयों पर विचार किया गया है। भाष्य में सायण निदानादि अन्थों को बहुत उद्धृत करता है। जैसा पहले पृ॰ १३४ पर लिखा जा चुका है, सायण इस भाष्य में कई स्थलों पर सामपाठ के स्थानों में आर्च पाठ का व्याख्यान करता है। सामवेद के सायण भाष्य के सम्पादक पं॰ सत्यव्रतसामश्रमी ने अपनी टिप्पणी में वे सब स्थान निर्दिष्ट कर दिए हैं। किसी किसी स्थान में सायण ऋषि देवता सम्बन्धी किसी श्लोकमयी अनुक्रमणी का पाठ भी देता है। र

१-- भाग २, पृ० ३६६ ।

२-भाग २, पृ० ३१३ |

पं॰ सत्यव्रत सामश्रमी के संस्करण का आधार सायणभाष्य के चार कोश है। इस समय सायणभाष्य के कोई वीस और कोश सुप्राप्य है, अतः भावी सम्पादक को उनका ध्यान रखना चाहिए।

अरएयसंहिता को सायण छन्दःसंहिता के अन्तर्गत मानता है । भूमिका के अनग्तर वह भाष्यारम्भ में लिखता है—

योऽयं छुन्दोनामकः संहिता-प्रन्थः सोऽयमारगयकेनाध्यायेन षट्-संख्यापूरकेण सह षड्भिरध्यायैरुपेतः।

त्रर्थात्—यह छन्द आर्चिक छः अध्यायों से युक्त है । छठा अध्याय अरएय का है। कि सत्यवत ने अपनी भूमिका के अन्त में लिखा है कि यह वात विवरएाकार माधव और सामसम्प्रदाय के विरुद्ध है।

## (४) सूर्य दैवज्ञ (संवत् १५६० के समीप)

स्य देवज्ञ का परिचय पूर्व पृ० ६३, ६४ पर दिया जा चुका है। उसी स्य ने एक सामभाष्य लिखा था। वह लिखता है—

श्रथ वामदेवस्य साम्नः प्रवृत्तिरापस्तम्वशाखायाम् — विश्वे-भिदेंवैः पृतना जयामि जागतेन छन्दसा सप्तदशेन स्तोमेन वामदे-व्येन साम्ना वषद्कारेण वज्रेण इति । श्रत्र सामगायने स्तोभस्तो-मादिलज्ञणमस्माभिः सामभाष्ये प्रोक्तम् । व

त्रर्थात्—तैत्तिरीय संहिता ३।४।३।२॥ के मन्त्र में भी वामदेव के साम की प्रवृत्ति है । इस विषय में सामगान के स्तोभादि लच्चरा हम ने सामभाष्य में कहे हैं ।

बहुत सम्भव प्रतीत होता है कि यह सामभाष्य सामवेदभाष्य ही हो । सूर्यपिखत के साममन्त्रभाष्य का एक नमूना नीचे दिया जाता है—

कया निश्चत्र त्राभुवद्ती सदा वृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥

१-माग १, पू० ६१ |

२ — गीताभाष्य ११ | ३ | 1

## १३≍ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

भाष्यम्—वामदेवः वृधः सदा सदा वर्धमानः समष्टिरूपः परमात्मा चित्रश्वायनीयः पूजनीयः यदा विचित्राकृतिमयः सखा मित्रभूतः परमात्मा कया ऊती ऊत्या संतर्पणेन कर्मणा वा नः श्रस्मान् श्राभुवत श्राभिमुख्येनाभ-वत् । श्रनुभवगोचरोऽभवत् ।

त्रर्थात्—भिक्तिविशेष से वह पूज्य श्रीर श्रद्भुत परमात्मा, जो सदा (भक्तों के हृदय में ) बढ़ता है, हमारे श्रनुभवगोचर होता है।

स्प्रेपिएडत त्राने गीता भाष्य में सामवेद सम्बन्धी त्रानेक प्रन्थ त्रीर मन्त्र उद्गृत करता है। इस से निश्चय होता है कि वह सामसम्प्रदाय का श्रव्छा जानने वाला था। गीता १०१३ ॥ के भाष्य में वह जिस काएवसंहिता भाष्यकार के गायत्री मंत्र का भाष्य उद्गृत करता है, वह सायण नहीं है। काएवसंहिता के तीसरे श्रध्याय के तीसरे श्रनुवाक के २०वें मन्त्र में सायण वह श्र्य नहीं करता। वह श्रानन्द्वोध हो सकता है।

सूर्यपरिडत का रावणभाष्य पर बड़ा विश्वास था । ऋपने गीता भाष्य के ऋन्त में वह लिखता है—

विदित्वा वेदार्थे दशवदनवाणीपरिणतं शतस्त्रोकव्याख्यां परमरमणीयामकरवम्। ततो गीताभाष्यं निखिलनिगमार्थेकनिलयं विधिज्ञार्यः सूर्यो नृहरिकरुणापाङ्गशरणः॥६॥

अर्थात् - रावणाभाष्य से वेदार्थ जानकर परमरमणीय शतश्लोकव्याख्या रच कर दैवज्ञ सूर्य ने सारे शास्त्रों का अर्थ एक स्थान में रखने वाला गीता का भाष्य किया ।

सूर्यपिएडत के सामभाष्य में मन्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ ही रहा होगा क्योंकि गीताभाष्य में जितने साममन्त्रों का अर्थ उस ने किया है वह सारा अध्यात्मिक रीति का ही है।

१--गीतामाध्य ११।३॥

२--गीता भाष्य ५ | २ = ॥ १ | ३ २ ॥ १ | ३ ३ ॥ १ १ | ३ ३ । १ १ ॥ १ १ | १ १ ४ |

#### (४) महास्वामी

आपर्ट के सुचीपत्र के द्वितीय भाग में संख्या १४३५ के अन्तर्गत एक सामसंहिता भाष्य प्रविष्ट है । इस का कर्ता महास्वामी वताया गया है ।

एक महास्वामी का भाषिक स्त्रभाष्य भी इस समय मिलता है। इस का सम्पादन वैवर ने किया थां। यनन्त ने भी भाषिकस्त्र पर अपना भाष्य किया था। यह पहले पृ० १०२ पर लिखा जा चुका है। अनन्त का भाष्य महास्वामी के भाष्य की छायामात्र है। अतः यह महास्वामी ३०० वर्ष से पहले का होगा। यदि इसी महास्वामी ने सामवेद पर अपना भाष्य लिखा था, तो वह भी इतना ही पुराना होगा। महास्वामी के सामवेदभाष्य का उल्लेख हम ने अन्यत्र नहीं देखा।

## (६) शोभाकर भट्ट (संवत् १४६५ से पूर्व)

शोभाकर भट्ट के **आरएयकविवरण** के कोश संस्कृत कालेज कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, अलवर, वड़ोदा और पूना आदि स्थानों में विद्यमान है। आरएयविवरण के आरम्भ का श्लोक निम्नलिखित है—

## वेदाख्यगानव्याख्यानं सम्यगेतत्कृतं मया । श्रारण्यगानव्याख्यानं तथैवाथ विभाव्यते ॥

पूना और अलवर की सूची में वेदाख्य के स्थान में वेयाख्य पाठ शोधित कर के लिखा गया है। अस्तु इस से यह पता लगता है कि आरएय की व्याख्या करने से पहले शोभाकर और भाष्य भी कर चुका था। सम्भवतः इसी शोभाकर का नारदीय-शिज्ञा-विवरण भी इस समय मिलता है।

#### काल

शोभाकर संवत् १४६५ से पहले हो चुका था । पूना के नए सूचीपत्र में संवत् १७०६ का आरएय-विवरण का जो कोश है, उस का मूल संवत् १४६५ का था। यह वात उसी कोश के अन्त में लिखी है। डा॰ कीलहार्न लिखते हैं—

१--इण्डीश स्ट्डीन।

That it (नारदीय शिज्ञाविवरण) cannot be a very modern work would appear from the fact that a नारदीय शिज्ञाविवरण टीका is quoted already in the भरतभाष्य (P. 16b of my ms.)

त्रर्थात्—नारदीय शिक्ताविवरण बहुत नया प्रन्थ नहीं है, क्योंकि एक नारदीयशिक्ता विवरण टीका भरत भाष्य में उद्धृत है।

कीलहार्न का संकेत किस भरतभाष्य की त्रोर है, यह में नहीं जान सका। भरतस्वामी के सामवेद भाष्य में ऐसी पंक्ति मेरी दृष्टि में नहीं त्राई।

इस अवस्था में हम अभी तक यही कह सकते हैं कि शोभाकर संवत् १४६५ से पूर्व का है।

## गुराविष्णु ( १३ शताब्दी विक्रम का पूर्व भाग)

गुराविष्णु के प्रन्थ का नाम छान्दोग्यमन्त्रभाष्य है। इस का एक सुन्दर संस्करण कलकत्ता से गत वर्ष निकला था। उस के सम्पादक हैं श्री दुर्गामोहन भद्याचार्य एम० ए०। उन्हीं की भूमिका के आधार पर अगली पंक्षियां लिखी गई हैं।

छान्दोग्यमन्त्रभाष्य साम की कौथुम शाखा के मन्त्रों पर है । इन मन्त्रों में अधिकांश मन्त्र साममन्त्र बाह्मण के ही हैं । हां कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं, जो उस में नहीं हैं । श्री दुर्गामोहन भद्यचार्थ का अनुमान है कि इन मन्त्रों का आधार कोई लुप्त साममन्त्रपाठ होगा ।

१-इिएडयन एएटीकरी, जुलाई सन् १८७७ ए० १७५ |

१ — िकसी अज्ञात अन्यकार की रुद्राध्यायन्याख्या में लिखा है — हलायुघेन ये कार्णव कौथुमे गुराविष्णुना । ख्याता न मन्त्रा व्याख्यातास्तान् व्याख्यातुमिहोद्यमः ।। अर्थात् — गुराविष्णु ने कौथुम मन्त्रों की व्याख्या की है । एशियाटिक सोसायटी वङ्गाल कलकत्ता का स्चीपत्र, वैदिक अन्थ भाग २, सन् १६२३, १० ६६० ।

गुराविष्णु बङ्गाल अथवा मिथिला के किसी भाग का रहने वाला था । उस के प्रन्थ का वहां अब तक बड़ा प्रचार है।

इस इतिहास के दूसरे भाग के ४६ वें पृष्ठ पर गुणविष्णु पर लिखते हुए हम ने लिखा था कि स्टोन्तर महाशय के विचारानुसार गुणविष्णु सायण से पहले हो चुका था। यही विचार श्रीदुर्गामोहन का है। उन्हों ने मन्त्रन्न्नाह्मण के सायणभाष्य के कित्रय स्थलों की तुलना गुणविष्णु के मन्त्रवाह्मण भाष्य के तत्सम्बन्धी स्थानों से की हैं। उस को देख कर पूर्ण निश्चय होता है कि एक प्रन्थकार दूसरे के वाक्य के वाक्य काम में ला रहा है। श्रीदुर्गामोहन का विचार है कि हलायुध भी गुणविष्णु के प्रन्थ को काम में लाता है, द्यतः सायण से पूर्व होने से गुणविष्णु सायणभाष्य को काम में नहीं लाता, प्रत्युत सायण ही गुणविष्णु से सहायता लेता है। श्रीदुर्गामोहन की यह भी धारणा है कि गुणविष्णु महाराज बह्नालसेन द्यौर लच्चमणसेन के काल में राजपिष्डत थे। इस प्रकार वह विक्रम की बारहवीं शताब्दी के द्यन्त या १३ वीं के द्यारम्भ में हुद्या होगा।

षष्टखराड के अन्त में गुराविष्सा प्रत्येक वेद के आदि मन्त्र का भाष्य करता है । ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र के सम्बन्ध में वह लिखता है—

#### विनियोगो ब्रह्मयज्ञे।

अर्थात्—इस अिन्निमीडे मन्त्र का विनियोग ब्रह्मयज्ञ में है । यजुर्वेद के सम्बन्ध में वह शुक्त यजुर्वेद का प्रथम मन्त्र पढ़ता है। तथा सामवेद के प्रथम मन्त्र को पढ़ के वह निम्नलिखित मन्त्र पढ़ता है—

## शन्नो देवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः॥

इस के सम्बन्ध में वह लिखता है-

अथर्ववेदादिमन्त्रोऽयं पिष्पलाददृष्टः । वरुण्दैवतः । छन्दो गायत्री । अत्र च शन्नो भवन्तु इत्यत्र आपो भवन्तु इतिपठ्यते । अर्थात्—यह अर्थवेवेद का प्रथम मन्त्र है । इस का दृष्टा विष्पलाद है ।

## १४२ वैदिक वाड्मय का इतिहास भा० १ ख० २

इस से निश्चित होता है कि शासो देवी मन्त्र पैप्पलाद संहिता का त्रादि मन्त्र था।

इस प्रनथ के त्रातिरिक्त गुराविष्णु ने मन्त्रवाह्मरा पर भी भाष्य किया था। उस के कोश लाहौर, बड़ोदा त्रादि स्थानों में है। गुराविष्णु ने पारस्कर-गृह्म पर भी त्रापना भाष्य रचा था। पं० परमेश्वर भा छान्दोग्यमन्त्र भाष्य के त्रापन संस्करण की भूमिका में लिखते हैं—

पतत्कृतं पारस्करगृद्यभाष्यमप्यस्ति तच चन्दनपुराम्रामवा-सिनो मृतवैदिकजयपालशर्मणः सिवधेऽन्तिमभागे कतिपयपत्र-विकलं मयावलोकितमासीत् । <sup>१</sup>

त्रर्थात्—में ने गुणविष्णुकृत पारस्करगृह्यस्त्रभाष्य का एक कोश जिस के त्रंतिम कुछ पत्र त्रुटित थे, चन्दनपुराग्रामवासी परलोकगत जयपाल शर्माके घर देखा था । गुणविष्णु का भाष्य बड़ा सरल है।

<sup>3-</sup>श्रीदुर्गामोहन सम्पादित छान्दोग्यमन्त्रभाष्य की भूमिका, १०३५ की

## चतुर्थ ग्रध्याय ऋथर्ववेद का भाष्यकार

#### सायग ( संवत् १३७२-१४४४ )

जहां और वेदों के कई कई भाष्य इस समय भी मिलते हैं, वहां अथर्व वेद का केवल एक ही भाष्य सम्प्रित उपलब्ध होता है । है वह भी अटित अवस्था में । वह भाष्य है सायण का । इस का सम्पादन परलोकगत पिएडत शङ्करपाराडुरङ्ग ने किया है । उन्होंने इस भाष्य का एक अटित अन्थ प्राप्त किया । प्रथम चार काराडों का उन के पास एक और भी कोश था, परन्तु वह पहले कोश की नकलमात्र ही था । इतनी स्वल्प सामग्री से बहुयत्न पूर्वक उक्क परिष्ठत ने इस भाष्य के सुलभ भागों का सम्पादन किया ।

सायरा ने इस की रचना महाराज हरिहरि के काल में की थी । इस समय वह ऋग्, यजु और सामवेद का भाष्य कर चुका था। वह अपने भाष्य के आरम्भ में लिखता है —

## व्याख्याय वेदत्रितयम् श्रामुष्मिकफलप्रदम् । ऐहिकामुष्मिकफलं चतुर्थ व्याचिकीर्षति ॥१०॥

त्रर्थात्--परलोक में फल देने वाले तीन वेदों का व्याख्यान कर के ऋव इस लोक और परलोक के फलरूप चौथे वेद का व्याख्यान करता है।

अपने भाष्य की भूमिका में सायण लिखता है कि यह वेद वीस काएड युक्त है--

श्रतः एकर्चादीनाम् ऋषीणां विंशतिसंख्याकत्वाद् वेदोऽपि विंशतिकाएडात्मकः संपन्नः ।

इस भाष्य की भूमिका में अथर्ववेद सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य विषयों पर सायण ने प्रकाश डाला है। आथर्वण शाखाओं के विषय में वह लिखता है- श्रथवंवेदस्य नव भेदा भवन्ति । तद्यथा-पैप्पलादास्तौदा मौदाः शौनकीया जाजला जलदा ब्रह्मवदा देवदर्शाश्चारणवैद्या-श्चेति ।

इत के अनन्तर आधर्वण सूत्रों के सम्बन्ध में वह उपवर्ष का निम्न-लिखित श्लोक उद्धृत करता है —

नज्ञकरूपो वैतानस्तृतीयः संहिताविधिः।

तुर्य त्राङ्गिरसः कल्पः शान्तिकल्पस्तु पश्चमः॥ इति॥

त्र्यात्—नत्त्रकरुप, वैतान, संहिताविधिः—कौशिकस्त्र, चौथा आङ्गि-रस करुप और पांचवां शान्तिकरुप है ।

सायएा का मत है कि रोगनिवारक आधर्वण मन्त्र होमादि से उन रोगों की निवृत्ति करते हैं, जिनका कारण कोई पापाचरण है। इस से आगे वह एक रद्रभाष्यकार को उद्धृत करता है।

सायण के आधर्वणभाष्य का प्रधानाधार कौशिक और वैतानसूत्र हैं।

हम ने सुना है कि ग्वालियर में सायरा के अथववेद भाष्य का एक सम्पूर्ण कोश है । इसे प्राप्त करने का यत्न होना चाहिए ।

# पञ्चम अध्याये हैं लिए 👢 🦠

## प द पा ठ का र

पदपाठ वेदों के सब से प्राचीन सरल और संचिप्त भाष्य हैं । इन की सहायता से कई पदों की प्रकृतियां, उन के प्रत्यय, समासों का स्वरूप, और पदों का विच्छेद इत्यादि अनेक वातें अनायास ज्ञात हो जाती हैं। इन में से अधिकारा वातों को खोलने के लिए पदपाठकार अवग्रह [ऽ] का प्रयोग करते हैं। वेदार्थ में पदपाठों का बड़ा प्रमाण है। पर क्योंकि कई पदों का अनेक प्रकार का विच्छेद हो सकता है, और भिन्न र संहिताओं के परिपाठों में वह मिल भी जाता है, अतः वेदार्थ करने वाले की दृष्टि बड़ी गम्भीर होनी चाहिए। उस के लिए सारे ही पदेपाठों का तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य है। . योरुप और अमेरिका के कुछ वेदानुवादकों ने इन पदपाठों में कई दोष निकाल हैं । वे अपना आधार आधुनिक भाषा-विज्ञान को समम्पते हैं । यह भाषा-विज्ञान त्रभी वड़ा अपूर्ण है। इस के विपरीत हमारा सुदृढ निश्चय है कि पदपाठकारों को अपनी परम्परा सुविदित थी । वैदिक विज्ञान के, चाहे वह व्याकरण विज्ञान हो या भाषा-विज्ञान, कल्प-विज्ञान हो या छन्दोविज्ञान, वे त्र्यसाधारण ज्ञाता थे, नहीं नहीं, वे इन विज्ञानों के पारदर्शी थे । ऋतः उन के पदपाठों का, उनके इन अत्यन्त संचिप्त भाष्यों का, अब उल्लेख किया जाएगा ।

## (१) ऋग्वेद का पद्पाठकार शांकर्य

जिस विदग्ध शाकल्य का महाराज जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के साथ महान् संवाद हुआ था पुरागों के अनुसार ऋग्वेदाध्यापक देविमित्र शाक्त्य वही था। ब्रह्मागड पुरागा के पूर्व भाग के ३४वें में लिखा है-

> शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो रथीतरः। वाष्क्रलिश्च भरद्वाज इति शाखाप्रवर्तकाः ॥३२॥

देविमत्रस्तु शाकल्यो ज्ञानाहंकारगर्वितः । जनकस्य स यज्ञे व विनाशमगमद्द्विजः ॥३३॥ इस से अगले अध्याय में पुनः लिखा है — देविमत्रश्च शाकल्यो महात्मा द्विजपुंगवः । चकार संहिता पंच वुद्धिमान् वेदिवत्तमः ॥१॥

अर्थात्—[उस सत्यिश्रय के तीन शिष्य थे | ] शाकल्य उन में से पहला था, दूसरा था शाकपृशा रथीतर और तोसरा था बाष्किल भरद्वाज । ये शाखाप्रवर्तक थे | देविमत्र शाकल्य ज्ञानाहङ्कार से गर्वित जनक के यज्ञ में विनाश को प्राप्त हुआ | द्विजश्रेष्ठ महात्मा देविमत्र शाकल्य ने, पांच संहिताएं वनाई—

वायुपुराण ६०|६३॥ में वेद्वित्तमः के स्थान में पद्वित्तमः पाठ है । यह पाठ ब्रह्माराड के पाठ से अधिक युक्त है ।

इस इतिहास के द्वितीय भाग के पृ० ७६, ७७ पर हम ने विदग्ध शाकल्य और देविमत्र शाकल्य को एक माना है। अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान के पृ० २५ पर हम ने शाकल्य, स्थिविर शाकल्य और विदग्ध शाकल्य तीन भिन्न २ पुरुष माने थे। अब हमारा ऐसा विचार नहीं है। इन तोनों को एक ही मानना अधिक संगत प्रतीत होता है।

इस शाकल्य का उल्लेख निरुक्त और ऋक्ष्रातिशाख्य में मिलता है। हम अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान के पृ० १—२५ तक इस का वर्णनिविशेष कर चुक है।

#### शाक्त्य कव हुआ था

कीथ प्रमृति पाश्चात्य लेखकों का मत है कि ईसा से लगमग छ: सी वर्ष वा इस से कुछ पूर्व शावल्य हुआ था। । उन के इस विचार का आधार उन की कल्पना के सिवा और कुछ नहीं। वह कल्पना भी नितान्त निर्मूल है। दूसरी और हम जानते हैं कि शाकल्य महाभारत-काल का व्यक्ति है। वह कल ईसा के सन् से ३००० वर्ष पूर्व के समीप का है। तभी मिथला में वह महाराज

१-- ऐतरेय आरण्यक भूमिका, १० ७३।

जनक राज्य करते थे, जिन की सभा में इस शाकल्य का याज्ञवल्क्य के साथ संवाद हुआ था। शाकल्य का काल वस्तुतः याज्ञवल्क्य का काल ही है।

#### पद्याठ

ऋग्वेद का शाकल्यकृत पदपाठ सुम्बई में छपा है । मैक्समूलर ने भी यही पदपाठ सम्पादित किया था। उस का सुद्रण काल सन् १=७३ है। मैक्समूलर सम्पादित पदपाठ प्राचीन पदपाठ की पूरी नकल नहीं है। सम्भवतः स्थान बचाने के लिए ही मै० मूलर ने प्रगृह्य पदों के साथ का पदपाठस्थ इति पद सर्वत्र उड़ा दिया है। शाकल्य का पदपाठ वई स्थानों पर यास्क को अनिभन्त था।

ऋग्वेद के अष्टमाष्टक अन्तर्गत बालखिल्य स्क्रों पर जो पदपाठ इस समय मिलता है, वह किस का है, यह अभी विचारणीय है।

#### (२) रावण

इस के पदपाठ के विषय में पूर्व पृ॰ ६६ पर लिखा जा चुका है।

## (३) यजुर्वेद का पद्याठकार

माध्यन्दिन संहिता के पदपाठकार का नाम अभी तक अज्ञात ही है।
एशियाटिक सोसायटी बङ्गाल, कलकत्ता के नवीन स्चीपत्र के दूसरे भाग
के पृ० ६=३ पर एक वाजसनेयिसंहिता पदपाठ का वर्णन है। वह माध्यनिवनसंहिता का ही पदपाठ है। उस के अन्त में लिखा है—

## इति श्रीशाकत्यकृतपद्विंशतमोऽध्यायः।

इस से श्रनुमान हो सकता है कि माध्यन्दिनसंहिता का पदपाठकार भी शाकल्य ही था। परन्तु इस लेख का क्या आधार है और इस पर कितना विश्वास करना चाहिए, यह विषय गवेष्णा योग्य है ।

इस पदपाठ में एक व त विशेष विचारणीय है । यजुर्वेद में एक मन्त्र है—

.....दन्तमूलैर्मृदं यस्वेंस्तेगान्द शब्दाभ्याम् .....२४। १।।

मुद्रित पदपाठ में इस के स्थान में—

१—निरुक्त ४।२१॥ मासकृत् । ६।२=॥ वायः ।

#### १८८

## बस्यैः। तेगान्।

7.1

ऐसा पाठ छपा है । महीधर और कार्यसंहितामाध्यकार आनन्दबोध ने तेगां पाठ माना है। प्रतीत होता है कि बहुत पुराने काल से लेखक प्रमाद से पदपाठ में अशुद्धि हो चुकी थी। यहीं करिडका रूपान्तर से तै० सं० प्राणिश। तै० ब्रा० ३।६।११।१॥ आपस्तम्ब श्रौत २०।२१।६॥ आर बौधायन श्रौत १५।३५॥ आदि में आई है। उस का आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है—

## . स्तेगान्द<sup>्र</sup>ष्ट्।भ्याम्

इस से निश्चित होता है कि माध्यन्दिन पदपाठ में भी — यस्यैं: । स्तेगान् ।

ऐसा पाठ होना चाहिए।

ši.

चा शरि [अष्टाध्यायी =1३1३६] गर पतंज्ञिल ने चा शर्प्रकरण खर्परे लोपः जो वार्तिक दिया है, तदनुसार संहिता पाठ में चस्वैंः के विसर्ग का लोप है।

यह पद्पाठ एक स्थान में शत्पथ के अभिप्राय से नहीं सिलता । अतः जाइणा के भाष्य में उबट लिखता है— ...

माध्यन्दिन संहिता को अपदपाठ तत्त्वविवेचक मुद्रालय मुम्बई में शक १=१५ में छपा था । विषय विकास कराइक अस्तर कराइक विकास

## (४) काएवसंहिता का पदपाठकार

इस के कर्ता के नामादि के सम्बन्ध में भी अभी तक हम कुछ नहीं जान सके। यह पदपाठ अभी तक अमुद्रित ही है।

## (४) मैत्रायणीसंहिता का पदपाठकार

मैत्रायणी संहिता का सम्पादन डा० श्रांडर ने किया था। त्र ने

संस्करण में उन्होंने किसी मैत्रायणी पदपाठ की सहायता भी ली थी। वह पदपाठ केवल मन्त्रपाठ का है, और पूना में सुरिच्चित है। समप्र मैत्रायणी संहिता का एक पदपाठ मेंने अब प्राप्त कर लिया है। इस में मन्त्र और ब्राह्मण दोनों भागों का पदपाठ है। स्वर के चिन्हों की दृष्टि से यह ऋग्वेद से मिलता है। शक १०३४ इस का लिपिकाल है। नासिकच्चेत्र वासी श्री यज्ञेश्वर दाजी ने यह प्रनथ प्रतिलिपि करा लेने के लिए हमें दिया है। इस के कर्ता का नाम भी अभी तक यज्ञात ही है।

श्रांडर श्रथवा पूना के पदपाठ का मूल मैत्रायणी संहिता का एक विशेष पाठ है, श्रीर नासिक के पदपाठ का मूल मैत्रायणी संहिता का एक दूसरा पाठ है। उन दोनों मूल पाठों में यद्या बहुत भेद नहीं, तथापि भेद है श्रवश्य। श्रांडर ने मैत्रायणी संहिता का सम्पादन श्रपने पदपाठ के पाठों के श्रानुकृल किया है। दूसरे पाठ उसने टिप्पणी में दिए हैं। यथा—

अतस्त्वं वर्हिः शतवल्शः विरोह सहस्रवल्शा वि वयः रहमे॥१।१।२॥

इस स्थान पर श्रांडर के हस्तलेखों में शतवरंश और सहस्रवरंशा का दो प्रकार का पाठ है। एक प्रकार तो यही है और दूसरा है—शतविलश ९ तथा सहस्रविलशा ।

श्रांडर के पास जो पदपाठ था उसने तदनुसार शतवरशं श्रीर सह-स्रवरशा पाठ मूल संहिता में रखा है। हमारा पदपाठ दूसरे प्रकार की संहिता का श्रानुकरण करता है। हमारे पदपाठ में शतविलशं श्रीर सहस्रविलशा पद हैं। श्रांडर स्वीकृत पाठ श्रांचेद में मिलता है श्रीर नासिक के पदपाठ का पाठ श्रांथवा उस मूल का पाठ जिसका यह पदपाठ है, कापिष्ठल सं० में पाया जाता है। हम नहीं कह सकते कि इन दोनों में एक श्रांख है श्रीर दूसरा शुद्ध।

इसी प्रकार का एक और पाठ भी देखने योग्य है । मुद्रित भैत्रायणी संहिता में निम्नलिखित मन्त्रांश है—

यो श्रस्मान्ध्वराद्य वयं ध्वराम तं ध्वर । शश्राया

श्रांडर के पूना के पदपाठ में ध्वरात्। यं। पाठ है। हमारे पदपाठ में इस के स्थान में ध्वर। ऋयं। पाठ है। इसका मूल में ध्वराय ्पाठ था। श्रांडर के मूलसंहिता के कई कीशों में भी मूल का ऐसांही पाठ है। यह उस की सम्पादन की हुई संहिता की टिप्पणी के देखने से स्पष्ट हो जाता है 19 इस से सन्देह उत्पन्न होता है कि मैत्रायणी संहिता के इन दो प्रकार के पाठों में से एक पाठ मैत्रायणियों की किसी अवान्तर संहिता का पाठ हो सकता है । मैत्रायणी के छः अथवा सात भेद प्रसिद्ध ही हैं । सम्भव है उन्हीं अवान्तर भेदों में से ही किसी एक शाखा का यह पदपाठ हो । इस के साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि नासिक में हमने पूर्वोक्त यज्ञेश्वर दाजी के घर में मैत्रायणी संहिता का एक कोश देखा था जिस के अन्त में लिखा था—

## इति मैत्रायणीमानववाराहसंहिता समाप्ता॥

## (६) तैत्तिरीयसंहिता का पदपाठकार आत्रेय

- (१) निघराडु १ । ३॥ के भाष्य में वयोम शब्द की व्याख्या में देवराज यज्या त्रात्रेय नाम के एक पदपाठकार का उल्लेख करता है।
  - (२) भट्टभास्कर तैत्तिरीय-संहिता-भाष्य के आरम्भ में लिखता है— उखश्चात्रेयाय ददौ येन पद्विभागश्चके—

त्रर्थात्—उखा ने यह संहिता आत्रेय को पढ़ाई । उस आत्रेय ने इस का पदपाठ बनाया ।

(३) भट्टभास्कर के इस लेख का मूल काएडानुक्रमणी का निम्नलिखित वचन है।

## यस्याः पदक्रदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुरिडनः ॥

श्रर्थात्—जिस का पदकार त्रात्रिय श्रीर वृत्तिकार कुिएडन है।
एक श्रात्रिय का नाम तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ४।३१॥ श्रीर १०।=॥ में,
बोधायन गृह्यसूत्र १।४।४४॥ में श्रीर वेदान्तसूत्र ३।४।४४॥ में मिलता है।
बोधायनगृह्य ३।६।७॥ में लिखा है—

#### ऋात्रयाय पदकाराय

अर्थात् - ऋषितर्पण में पदकार आत्रेय का भी स्मरण करना चाहिए |

१—इस पाठ का अर्थ ठीक नहीं बनता । यदि मूलपाठ ध्वरायं माना जाए तो पद्माठ में ध्वर । यं । होना चाहिए । यह पाठ सार्थक हो जाता है । इस पदपाठकार का काल भी लगभग वही है, जो शाकल्य का है। शाखा-प्रवर्तक सारे ऋषि एक ही काल में हुए थे, और उन की संहिताओं का पदपाठ भी उन्हीं के साथियों ने किया था। अतः प्राथः सारे पदपाठकार एक ही काल में हुए थे। इस सम्बन्ध में कीथ ने लिखा है—

There appears in its treatment of grammar some ground for dating it earlier than the Pada of the Rigveda: the latter indeed is simpler in its treatment of the analysis of words into their component elements, but it would be unwise to build any theory on that fact.

श्रथीत्—तै॰ प्रातिशाख्य में व्याकरण का जो वर्णन है, उससे इस वात को कुछ श्राधार मिलता है कि ऋग्वेद के पदपाठ से तै॰ प्रा॰ कुछ पूर्व का है, परन्तु इतनी ही वात से किसी सिद्धान्त का निश्चित करना बुद्धिमत्ता नहीं।

श्चस्तु, प्रातिशाख्यों में व्याकरण का निर्दर्शन चाहे कैसे ही हुआ हो, सारे पदपाठ एक ही काल के हैं । शाखा प्रवचन सम्बन्धी आर्थ ऐतिहा इस का अकाट्य प्रमाण है ।

तैत्तिरीय संहिता के पदपाठ का एक वड़ा सुन्दर संस्करण कुम्भघोण में छप चुका है  $\mathbf{l}^2$ 

भट्टभास्कर तै॰ सं॰ भाष्य में कहीं कहीं ऐसा भी खर्थ करता है, जो पदपाठ के ख्रानुकूल नहीं होता । यथा—

श्रस्वप्रजः । श्रस्वप्रशीलः । ..... । पदकारानिभमतत्वात् श्रन्यथा व्याख्याते—स्वप्रजन्मानो न भवन्तीत्यस्वप्रजाः । तै. सं. १।२।१४॥

त्रर्थात्—ग्रस्वप्नजः का श्रर्थ है ''जिसे स्वप्न न श्रावे।'' परन्तु पदकार के श्रनुसार जः से पूर्व श्रवग्रह है, श्रतः उस के श्रनुसार इस का श्रर्थ है ''जो

<sup>9-</sup>कीथ का कृष्णायजुर्वेदानुवाद भूमिका पृ० ३०।

२ — तैत्तिरीयसंहितापदपाठः सस्वरः । वैद्यनाथशास्त्रिणा नार।यणशास्त्रिणा च परिशोधितः कुम्भवं ण प्रकाशितश्च । सन् १६१५।

स्वप्न से उत्पन्न न हो । 💯 इसी प्रकार अन्यत्र भी भद्रभास्कर ्क्रभी कभी पदकार के विपरीत अर्थ करता है 📗 🌠 ా 👉 👙 🖒 💯 🥫 🦠 🕬 🕬

# (७) सामवेद का पदपाठकार गार्ग्य

(१) निरुक्त ४।३।४॥ में त्राए हुए मेहना पद के भाष्यामें स्कन्द-स्वामी लिखता है—

एकमिति शाक्तर्यः। त्रीगाति गार्ग्यः।

अर्थात्—शाकल्य संहिता में यह एक पद है आर गार्थ की संहित न

इस के आगे शाकल्य पच में मेहना का मंहनीयं अर्थ कर के स्कन्द लिखता है--

छन्दोगानां तु मेहना शब्दो नैवास्ति यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति—इत्येवरूपः पाठः तेषां—चित्र । मे । इह । न श्रस्ति । इत्येषां पदानां पञ्चानां मे । इह । न । इत्येवंरूपाणि मध्यमानि पदानि । 5

(२) निरक्त के इसी पाठ के सम्बन्ध में दुर्ग लिखता है— भाष्यकारेणोभयोः शाकत्यगार्थयोरभिप्रायावत्रानुविहितौ । .....। पदकारयोः पदविकत्पे कोऽभिष्राय इति ।

त्रर्थात्—भाष्यकार यास्क ने शाकल्य त्रीर गार्ग्य दोनों का त्र्यभिप्राय कह दिया। इन दोनों पदकारों के पदिवक्तरं में क्या त्रिभिप्राय है, यह कहा जाता है।

हुर्ग का स्पष्ट रूप से यहां यह अभिन्नाय है कि गार्ग्य छन्दोगों का पद-गठकार है। स्कन्द के लेख से यह बात इतनी स्पष्ट नहीं होती। इस का एक

१—हम ने यह पाठ डा॰ स्वरूप के पाठ की अपेक्षा यद्यपि बहुत शोधकर दिया है, यापि यह पूरा सन्तीपजनक नहीं है मूल निरुक्त के अनुसार पांच पदों में से पहला पद यत गिनना चाउए । दुर्ग की भी यही सम्भति है । कारण है। छन्दोगों की मूल संहिता [प्र. ४ ऋष्प्र. २ द. ६ मं० ४]में भी वही पाठ है, जो दुर्ग के ऋनुसार पदपाठकार का पाठ है। ऋस्तु, इस बात से इतना तो निश्चित हो जाता है कि सामवेद के पदपाठकार का नाम गार्थ था।

#### पदपाठ

सामवेद का पदपाठ दूसरे पदपाठों की अपेत्ता कुछ नृतनता रखता है। यह नृतनता अनेक पदों के कुछ अधिक तोडने में है। आगे उन कितपय शब्दों का नमूना दिया जाता है, जिन में यह बात पाई जाती है। इस के लिए हम ने सत्यव्रतसामश्रमी सम्पादित सामपदसंहिता को वर्ता है। उसी के पृष्ठ आदि का प्रमाण नीचे टिप्पणी में दिया गया है—

| संहिता पाठ                   | पदपाठ                        |
|------------------------------|------------------------------|
| मित्रम्                      | मि । त्रम् । <sup>9</sup>    |
| त्रय                         | श्र   य   <sup>२</sup>       |
| विप्रासः                     | वि । प्रास: । <sup>3</sup>   |
| स्रुता :                     | सु । नृता । ४                |
| श्रन्थे                      | अन्   ये। <sup>१</sup>       |
| सख्ये                        | स । ख्ये । ६                 |
| त्रहनी                       | त्र । हनी ।°                 |
| প্রৱা                        | श्रत् । धा ।=                |
| त्रघ                         | त्र <b>।</b> घ। <sup>६</sup> |
| चन्द्रमसः                    | चन्द्र। मसः। १९०             |
| समुद्रम्                     | सम्। उद्रम्। ११              |
| दूरात्                       | दु: । आत् । <sup>१२</sup>    |
| १—-पृ० १ मं० ४॥              | ७ ५१ मं० ३॥                  |
| <b>र</b> —पृ०५मं <b>०</b> ६॥ | द—पृ० १३ मं० १० ॥            |
| ३—-पृ०५ मं० ≂ ॥              | ६—पृ० १८ मं० २ ॥             |
| ४—-पृ०७ मं०२॥                | १०पृ०२१ मं ३॥                |
| ५—पृ = मं॰ ६॥                | ११—पृ २७ मं० ४               |
| ६—पृ०६ म०४॥                  | १२—पृ० २६ मं० ६॥             |
|                              |                              |

## १५४ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

स्वस्तये सु । त्रस्तये । १ प्रस्तये । १ प्रस्तये । १ प्रस्तये । १ प्रस्तये । २ प्रम् । दर । २ मेध्य । त्रातिथे । ३ स्वस्य । ४ स्वस्य । ६ स्वयाः । १ प्रत्रस्य । ६ प्रत् । त्रस्य । ६ प्रत् । त्रस्य । ६

ये पद हम ने दिग्दर्शनमात्र के लिए यहां रख दिए हैं । ऐसा पदिवच्छेद दूसरे पदपाठों में देखने में नहीं आता । यास्कीय निरुक्त में पदपाठ की वड़ी छाया है । यास्क के अनेक निर्वचनों का आधार यही पदपाठ है, यह अगली तुलना से स्पष्ट हो जाएगा—

निरुक्त पदपाठ भि । त्रम्। प्रमीतेस्त्रायते । १० | २१ ॥ अ | य | अस्मिन् दावि । १।६॥ स । ख्ये । समानख्याना । ७।३०॥७ श्रत्। धा। श्रद्धानात् । ६।३०॥ हन्तेः। निर्हसितोपसर्गः। त्राहन्तीति। ६। ११ 꾀 [ घ ] चन्द्रो माता । ११ ।। चन्द्र । मतः । सम् । उद्रम् । समुद्दवन्त्यसमादापः । २।१०॥ दुरयं वा । ३। १६ ॥ दुः । आत् । सु । ऋस्तथे । सु । अस्तीति । ३।२१ ॥ उ । क्षियाः । उस्राविगोऽस्यां भोगाः । ४।१६॥ पुत्ररकं ततस्त्रायत इति । २। ११॥ पुत्। त्रस्य। इन निर्वचनों को करेत हुए यास्क के मन में निस्सन्देह इस पदपाठ का

 १—ए० ३६ मं० ४ ॥
 ८—ए० ६० मं० ६ ॥

 २—ए० ३७ मं० ६ ॥
 ५—ए० ६५ मं० १० ॥

 ३—ए० १६६ मं० १ ॥

७—डावटर स्वरूप-सम्पादित निरुक्त में समानाख्याना पाठ है।

ध्यान था । श्रतः इन निर्वचनों का काल यास्क से बहुत पहले का हो जाता है। यदि सामवेद की दूसरी शाखात्रों के पदपाठ भी मिल जाएं तो निरुक्त के अध्ययन में बड़ीं सहायता होगी। श्राशा है उन पदपाठों में भी इस पदपाठ के समान पदिवच्छेद की ऐसी ही नूतनता पाई जाएगी।

## (७) आर्थवण पदपाठ

श्चर्यवेवेद का पदपाठ ऋग्वेद के पदपाठ के प्रायः समान ही है। हस्त-लेखों में अवग्रह के स्थान में ऐसा S चिन्ह नहीं होता प्रत्युत एक ऐसा O विन्दु दिया होता है। इस के कर्ता का नाम भी अभी तक अज्ञात ही है। इस में कोई विशेष वर्णानीय बात नहीं है।

## पदपाठों का संचेप से तुलनात्मक अध्ययन (१) पद की आवृत्ति

ऋग्वेद और अथर्ववेद के पदपाठों में पद में अवग्रह दिखाने के लिए राब्द की आगृत्ति नहीं की जाती है । यथा—

पुरःऽहितम् । ऋ . १. १. १.

त्रिऽसप्ताः। ऋथ. १. १. १.

यजुः, तैत्तिरीय, मैत्रायगाी त्रौर साम के पदपाठों में त्र्यवयह दिखाने के लिये राब्द की त्रावृत्ति की जाती है। यथा—

श्रेष्ठंतमायेति श्रेष्ठं उतमाय । यज्ञः १. १.

श्रेष्ठंतमायेति श्रेष्ठंऽतुमाय । तै. १. १. १.

मै० १. १. १.

इन्यदातये । हव्यदातये । सा० पू० १. १. १.

## (२) इव का प्रयोग

इव शब्द ऋक्, यजुः, अथर्व और मैत्रायणी के पदपाठकारों ने समस्त माना है । यथा—

पिताऽइंव। ऋ. १. १. ६...

## १५६ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

राजेवेति राजांऽइव। यजुः १३. ६.

पिताऽइंच। ऋथर्व २. १३. १.

वस्नेवेति वस्नाऽइव । मैत्रा. १. १०. २.

साम और तैत्तिरीय के पदपाठ में इव पृथक् पद रखा है। यथा—

क्षेंग्णीः। इव ॥ सा० पू० ४. ४. ४.

राजां । इव ॥ तै० १. २. १४. २⊏.

लौकिकसाहित्य में भी इव कहीं समस्त और कहीं असमस्त होता है। यथा—

> समस्त-वागर्थाविव संपृक्तौ । रघुवंश सर्ग १ श्लोक १ । श्रसमस्त-कचाचितौ विष्वगिवागजौ गजौ । किरा० सर्ग १ श्लोक ३६ ।

किरात के इस श्लोक में इब का सम्बन्ध गजी पद से है ।

## (३) पदपाठों म स्वराङ्कनप्रकार

ऋक् यजु अथर्व के पदपाठ में अवग्रह के अन्त में विद्यमान स्वरित से परे अगले अंश में विद्यमान अनुदात्त को प्रचय तथा उदात्त से परे अनुदात्त को स्वरित होता है। यथा—

वृत्तिवत्ऽतमम्। ऋ. १. १. ३.

घृतऽप्रतीका। ऋ. १०. ११४. ३.

श्रेष्ठंतमायेति श्रेष्ठंऽतमाय । यजु० १. १.

प्रजावंतीरितिं प्रजाऽवंतीः। यजु० १. १.

श्रक्षिऽस्वात्ताः। श्रथर्व० १८. ३. ४४.

श्रग्निऽतेजाः। श्रथर्व० १०. ४. २४.

तै॰ में ऐसा नहीं होता है-

ेश्रेष्ठंतमायेति श्रेष्ठं ऽतमाय । तै० १. १. १.

प्रजार्वतीरितिं प्रजाऽवतीः। तै० १. १. १.

इस विषय में मैत्रायणी का एक पदपाठ तैत्तिरीय का अनुकरण करता है आँर दूसरा ऋग्वेदादि के समान है । यथा— श्रेष्ठंतमायेति श्रेष्ठं ऽतमाय

**अथवा** 

श्रेष्ठंतमायेति श्रेष्ठंऽतमाय। मै. १. १. १.

त्रघरांस इत्यघ**ऽरांसः**।

श्रथवा

त्रवशंस इत्यघऽशंसः। मै. १. १. १.

इन चारों उदाहरणों में से प्रथम और तीसरा तैत्तिरीयों के अनुसार हैं और रेाष दोनों ऋग्वेद के अनुसार हैं।

कारवसंहिता के एक पदपाठ में स्वराङ्कनप्रकार निम्नलिखित है-

प्रजॉबतीरिति प्रजॉ ऽवृतीः

श्रर्थात्--वह उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीनों के चिन्ह लगाता है।

(४) इतिकरंग

ऋक् और अथर्व के पदपाठों में प्रगृह्य पदों में इति का प्रयोग है यथा—
 वायो इति ।
 ऋ. १. २. १.

अथ० ६. ६८. १.

तथा "अकः" इलादि पदों में कहीं इति का प्रयोग है। यथा-

अकरित्यंकः। ऋ०१.३३.१४.

अथ० २०. ३४. ४.

२---यजुः में प्रगृह्य और अवग्रह योग्य पदों में इतिकरण है। यथा---

विष्णो इति । यजु० १. २.

श्रेष्ठंतमायेति श्रेष्ठं उतमाय । यजु० १.१

त्तथा ''त्र्यकः'' इत्यादि पदों में भी ऋग्वेदवत् इतिकरण है । यथा—

त्रकारित्यंकः। यजुः ११. २२.

मैत्रायसी तथा तैत्तिरीय में प्रगृह्य इङ्ग्य तथा उपसर्गी में इति देखा जाता है। यथा—

प्रगृह्य— विष्णो इति । मै० १. १. ३. तै० १. १. ३. ४.

१५= वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

इङ्ग्य - श्रेष्ठंतमायेति श्रेष्ठं उत्माय । मै०१.१.१. तै०१.१.१.

उपसर्ग—प्रेति। मै०१.१.१. तै०१.१.१.

पर मैत्रायणी का एक पदपाठ उपसर्ग में इति का प्रयोग नहीं करता ।

तै॰ में भी जहां दो उपसर्ग साथ में हैं वहां केवल एक के साथ इतिकरण है। यथा—

> "सं प्रयच्छति" सम् । प्रेति । युच्छति । तै० ६, ३, २,

साम में भी प्रगृह्य में इति करण है। यथा— त्वे इति । सा० पू० १. ८. ८.

विभिन्न पद्संहिताओं में एक ही शब्द के भिन्न २ पद्पाठ

भद्रं कर्णेभिः श्रृष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमात्त्रभिर्यज्ञत्राः। यह मन्त्रार्ध ऋ० शन्धाना। यजुः २४।२१॥ मै० सं० ४।१४।२॥ का०

सं० ३४।१॥ और तै० आ० १।१।१॥ आदि स्थानों में मिलता है । तैत्तिरीय आरएयक को छोड़ कर शेष सब प्रन्थों में यज्ञाः पद अनुदात्त (निघात) है इस प्रकार यह देवाः का विशेषण बनता है, जो स्वयं निघात है। तै० आ० और मै० सं० के (Bb) पाठान्तर में इसे आदादात्त माना गया है।

यह वात भट्टभास्कर ने तै० त्रा॰ १।१।१॥ के भाष्य में लिखी है।

## एष्टा रायः

यह मन्त्रांश यजुः ५।०॥ शतपथ ३।४।३।२१॥ ऐ० व्रा० १।२६॥ त्र्योर तै० सं० १।२।११॥ में मिलता है। इस के सम्बन्ध में भाष्यकारों का निम्नलिखित लेख है—

> उवट—एष्टा रायः । यजतेः इतसंप्रसारणस्यैतद्रूपं निष्ठा-प्रत्यये परतो दानार्थस्य । त्रा इष्टा रायः मर्यादया इष्टानि धनानि ।

सायग्—हे इष्टः । तृजन्तस्य सम्बुद्धिः ।

सायग्—हे पष्टः ।.....यद्वा पष्टा इति प्रथमान्तम् । भद्दभास्कर—हे पष्टः पषग्रशील ।

केचिन्निष्ठायां वर्णव्यत्ययेन इकारस्यैकारमाडुः । अनामन्त्रि-तत्वं च मन्यन्ते । तदा श्राद्यदात्तत्वं च दुर्लभम् । शाखान्तरे तु—श्रा इष्टः एष्ट इति मत्वा अवग्रहं कुर्वन्ति ।

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि तै॰ सं॰ के पदपाठ में एष्ट: एक पद है और माध्यन्दिन पदपाठ में आऽइष्टाः इस प्रकार का अवगृहीत पद है । तै॰ में यह पद सम्बोधन के अर्थ में है और माध्यन्दिन में रायः का विशेषण है।

#### पद्पाठकार और महाभाष्य

पतज्जिल मुनि अपने महाभाष्य में तीन स्थानों पर निम्नलिखित वचन लिखते हैं—

न लक्त्रणेन पदकारा अनुवर्त्याः । पदकारैनीम लक्त्रणमनु-वर्त्यम् । यथालक्त्रणं पदं कर्तव्यम् ।

ऋर्थात्—पदकारों के पीछे व्याकरण का सूत्र नहीं चलना चाहिए। पद-कारों को व्याकरण के पीछे चलना चाहिए। जैसा सूत्र हो वैसा पद होना चाहिए।

इन तीन स्थानों में से पहले स्थान में पतज्ञिल कहता है कि आउयम् के पद बनाते समय आऽज्यम् इस प्रकार से अवग्रह होना चाहिए । यह पद ऋग्वेद के दशम मराडल में कई वार आया है। वहां इस पद में अवग्रह नहीं है।

इसी प्रकार दूसरे स्थान पर पतज्ञिल का मत है कि आशितं पद में आ के पश्चात् अवग्रह चाहिए। यह पद भी ऋग्वेद के दशम मराउल में विना अवग्रह के है।

तीसरे स्थान में पतलि का मत य्यद्मग्वान् पद के विषय में है । वह समम्ता है कि इस पद में अवग्रह नहीं चाहिए । ऋग्वेद १।१६४।१६

१---३|१|१०३॥ कीलहार्न का दितीय संस्करण भाग २, ५० ५५ |

२—६ १।२०७॥साग ३, ५० ११७ ।

३--- द| १६॥ भाग ३, पृ० ३६७ |

के पदपाठ में यहां अवग्रह मिलता है

केवल वैय्याकरण होने से पतज्ञिल ने पदपाठ के सम्बन्ध में यह कहा है। उसका मत है कि पाणिनीयाष्टक ही सब वेदों का प्रातिशाख्य है—

## सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम् ।

त्रातः त्रापने शास्त्र की महत्ता दिखाना उसका ध्येय हैं।

त्र्यादित्य शब्द पर स्कन्द का लेख

त्रादिल पद के विषय में निरुक्त भाष्यकार स्कन्दस्वामी लिखता है—

शाकल्यात्रेयप्रभृतिभिनीवगृहीतम् । पूर्वनिर्वचनाभिष्रायेण । गाग्येप्रभृतिभिरवगृहीतमिति । तदेव कारणम् । विचित्राः पदकारा-णामभिष्रायाः । क्वचिद्रुपर्सगिविषयेऽपि नावगृह्णन्ति । यथा शाकल्येन अधिवासम् इति नावगृह्णीतम् । आत्रेयेण तु अधि । वासम् । इत्यवगृह्णीतम् । तस्मादवग्रह्णोऽनवग्रह्ण इति । २।१३॥

अर्थात् -- साकल्य और आत्रेय आदि आदित्य पद में अवमह नहीं करते। गार्ग्य आदि करते हैं। यास्क ने दोनों के अनुसार निर्वचन दिखाया है। पदकारों की विचित्र गति है। कई उपर्सग का भी अवमह नहीं करते। साकल्य अधि-वासम् में अवमह नहीं करता आत्रेय करता है।

१—२|१|५=॥ भाग १, पृ० ४००.।

२---यह पाठ संदिग्ध है।

#### षष्ट अध्याय

## निरुक्तकार

पदपाठों के साथ ही नैरुक्कों के काल का आरम्भ हो जाता है। निरुक्क-कारों ने यद्यपि किसी वेद का सम्पूर्ण भाष्य नहीं किया, तथापि उन्होंने अनेक मन्त्रों का भाष्य अवश्य किया है। वह भाष्य प्राचीनता की दृष्टि से बड़ा प्रामाणिक है। ये निरुक्क संख्या में कभी चौदह थे। इस सम्बन्ध में दुर्ग लिखता है—

निरुक्तं चतुर्दशप्रभेदम् । व्याकरणमष्टप्रभेदम् । व्याकरणमष्ट्रधा । निरुक्तं चतुर्दशधा इत्येवमादि ।

अर्थात्—िनिरुक्त चौदह प्रकार का है और व्याकरण आठ प्रकार का है। दुर्ग के इस वचन पर श्री राजवाड़े का लेख

निरुक्त पर दुर्ग भाष्य के सर्वोत्तम संस्करण के सम्पादक श्री० वैजनाथ काशोनाथ राजवाड़े एम० ए० ने दुर्ग के इन वचनों पर निम्नलिखित टिप्पणी की है—

निरुक्तं चतुर्दशप्रभेदं = निरुक्तस्य चतुर्दशाध्यायाः । <sup>3</sup> यास्कात्पुरातनानि सर्वाणि निरुक्तशास्त्राणि चतुर्दशाध्या-यात्मकान्यासचिति कथं ज्ञायते । <sup>8</sup>

इस लेख से प्रतीत होता है कि राजवाड़ की सम्मित में दुर्ग के लेख का यह अर्थ है कि प्रत्येक निरुक्त के चौदह अध्याय थे।

१-- निरुक्त भाष्य १/१३॥

२—निरुक्तभाष्य १।२०॥

३ — टिप्पणी १० २७ |

४--- टिप्पणी पृ० ४८ |

## राजवाड़े की भूल

त्राचार्य दुर्ग निरुक्त १।२०॥ की व्याख्या करते हुए लिखता है-

एकविंशतिधा बाह्बुच्यम् । एकशतधाध्वर्यवम् । सहस्रधा सामवेदम् । नवधाथर्वणम् । ११२०॥

त्रर्थात् - २१ प्रकार का ऋग्वेद, १०१ प्रकार का यजुर्वेद, १००० प्रकार का सामवेद और ६ प्रकार का ऋथवंवेद है।

२९ प्रकार के ऋग्वेद का यह अर्थ नहीं हो सकता कि ऋग्वेद के २९ मगड़ल हैं। इसी प्रकार निरुक्तं चतुर्दशधा का यह अर्थ नहीं हो सकता है कि निरुक्त के १४ अध्याय हैं, प्रत्युत इसका तो यही अर्थ है कि निरुक्त चौदह थे।

## चौदह निरुक्तकार

यास्क अपने निरुक्त में जिन प्राचीन आचार्यों को उद्धृत करता है, उनमें से निम्नलिखित बारह निरुक्तकार प्रतीत होते हैं—

(१) त्रौपमन्यव (२) त्रौदुम्बरायणा (३) वार्ष्यायणा (४) गार्ग्य, (५) त्रात्रपूर्ण (६) शाकपूर्ण (७) त्रौर्णवाभ (८) तैटीकि (६) गालव (१०) स्थौला-ष्ठीवि (११) कौष्टुकि (१२) कात्थक्य । तेरहवां निस्क्रकार यास्क स्वयं है। चौदहवां कौन था, यह त्रभी ज्ञात नहीं हो सका । संभव है, वह शाकपूर्ण का पुत्र हो । इसका उक्केख निस्क्र १३।११॥ में मिलता है । इससे भी त्र्यधिक संभव है कि वह कौरसद्य हो । इसका निस्क्र-निघएटु त्रार्थवण परिशिष्टों में से एक है ।

#### प्रत्येक निरुक्तकार ने अपना निघराद्व आप बनाया

हमारी प्रतिज्ञा है कि इन चौदह निरुक्तकारों में से प्रत्येक निरुक्तकार ने अपना अपना निघराटु आप बनाया था। उसी निघराटु पर उसने निरुक्तरूपी व्याख्या लिखी। इस प्रतिज्ञा के साथ के हेतु और उदाहररा शाकपूरि। और यास्क के निरुक्त और निघराटुओं के वर्रान के समय आगे मिलेंगे। यहां हम सामान्यरूप से उन शब्दों का उल्लेख करेंगे, जो विलुप्त निघराटु प्रन्थों के भाग थे। ये शब्द यास्कीय निरुक्त, महाभाष्य और अनेक वैदिक भाष्यों में पाए जाते हैं।

## यास्कीय निरुक्त में विलुप्त निघरदुत्रों से प्रमाण

नैरुकों की श्रेणी में यास्क सबसे अन्तिम है। उसने उस सारी सामग्री से काम लिया है, जो उसके पूर्वज उसके लिए छोड़ गए थे। निघर इप्रत्थों से प्रमारा उद्भृत करते समय यास्क अभीष्ट वैदिक शब्द के निघर इप्रदर्शित अर्थ के साथ नाम और किया के धातु से कर्मा पद का प्रयोग करता है। जैसे—

विविरिति रूपनाम। निरुक्त । २।६॥ अप्र इति रूपनाम। निरुक्त ३।७॥ वृबुकमित्युदकनाम। निरुक्त २।२२॥

ये तीनों शब्द निघएडु ३।७॥ और १।१२॥ में क्रमशः इन्हीं अर्थों में पढ़े गए हैं । इसी प्रकार—

मंहतेद्ानकर्मणः । निरुक्त १।७॥

दाशतेः...दानकर्मणः । निरुक्त १।०॥

ये दोनों प्रमाण निष्व ३।२०॥ में इसी अर्थ में मिलते हैं। यास्कीय निरुक्त में ठक इसी प्रकार से पढ़े हुए अनेक ऐसे प्रमाण हैं जो इस निष्य में नहीं मिलते। वे प्रमाण निस्तन्देह प्राचीन निष्य अन्थों से लिए गए हैं। यथा-

| मत्सर       | इति           | लोभनाम          | राम्या  |
|-------------|---------------|-----------------|---------|
| विः         | इति           | शकुनिनाम        | २ ६॥    |
| प्रथम       | इति           | मुख्यनाम        | २।२२॥   |
| सुः         | इति           | प्राग्नाम       | श्वा    |
| स्वस्ति     | इति           | त्र्यविनाशनाम   | ३।२१॥   |
| रपो रिप्रम् | इति           | पापनामनी        | शहगा।   |
| श्वात्रम्   | इति           | चित्रनाम        | 71311   |
| शम्ब        | इति           | वज्रनाम         | ह   ५४॥ |
| तुर         | इति           | यमनाम           | १२।३४॥  |
| दत्त्ते:    | समर्थयतिक     | समर्थयतिकर्मगाः |         |
| दत्त्ते:    | उत्साहकर्मर   | ११७॥            |         |
| हादतः       | शब्दकर्मगा    | 11318           |         |
| ह्यादतेः    | शीतीभावकर्मणः |                 | 11318   |
|             |               |                 |         |

#### वैदिक वाङ्मय का इतिहास मा० १ ख० २ १६४

ददातेः धारयतिकर्मणः

चियतः निवासकर्मणः

- व्रवीते**ः** शब्दकर्मगाः

र[२२]

्र इन में से श्वात्रम् को यास्क निघराटु २।१०॥ में धननामों में पढ़ता है। पुनः वह इसी राब्द को निघरट ४।२॥ में पढ़ता है। उस की व्याख्या निरुक्त ५1३॥ में है । वहीं यास्क किसी प्राचीन निघरटु का पूर्वोक्त च्चिपार्थ पढ़ता है । चियति को यास्क गतिकर्मा के अर्थ में पढ़ता है ।

यास्कीय निरुक्त में आए हुए प्राचीन निघएट प्रन्थों के ये प्रमाण हम ने दिग्दर्शनमात्र के लिए दिए हैं । हमारी सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती ।

## पातञ्जल व्याकरण-महाभाष्य में लुप्त वैदिक

निघएटु-ग्रन्थों के प्रमाण

शब्दकर्मा गृगातिः

३।२।१४॥

प्रातिः

पूरराकर्मा

३।४।३२॥

दिवे:

**एश्वर्यकर्म**णः

21912811

दत्तेः

बृद्धिकर्मगाः

41914811

निघरह २।२१॥ में यास्क चार ऐरवर्यकर्मा आख्यात पढ़ता है। उनमें दिव् नहीं है।

## ्डवट के यजुर्वेदभाष्य में लुप्त०

| एह      |           | इति | श्रपराध नाम- | ४ २६॥  |
|---------|-----------|-----|--------------|--------|
| रेप     | : · . · . | इति | पापनाम       | प्राइ॥ |
| सुका    | 10 g 1 c  | इति | त्र्यायुधनाम | १६ ६१॥ |
| वृश्गिः |           | इति | दीप्तिनाम    | 90 90  |

इनमें से निघएड २।१३॥ में एहः कोधनामो में पढ़ा गया है। यास्क निरुक्त ४।२१॥ में रपो रिप्रम् दो पाप नाम देता है। उबट रेप का पाप नाम पढ़ता है । प्रतीत होता है किसी प्राचीन निघएट में पाप के ये तीनों नाम एक स्थान में ही पढ़े गए थे। सृकः निघएटु २।२०॥ में वज्रनामों में पढ़ा गया है । घुरा: पद निघरट १।६॥ में त्रहर्नामों में पढ़ा गया है । डा० स्वरूप के निघरटु के संस्करण में इसी पद पर दो कोशों का पाठान्तर घृणिः भी

दिया गया है। उनट के पास या तो कोई पुराने निघरपु थे, या वह किसी पुरातन भाष्य से ये प्रमाण ले रहा है।

## भइ भास्कर के तै० सं० भाष्य में लुत०

हम पूर्व पृ० ११६ पर भद्रभास्करपिठत प्राचीन निघएड प्रन्थों के प्रमाण लिख चुके हैं। वे यहां दोहराए जाते हैं। उन के पते उसी पृष्ट की टिप्पणी में देखने चाहिए।

विव इति धननाम ।

श्रोम, स्वाहा, स्वधा, वषट, नम इति पश्चब्रह्मणो नामानि ।

मितः इति स्तुतिनाम ।

र्णतम् इति रथनाम ।

लेकतिर्दर्शनकर्मा ।

वरहि के निरुक्तसमुचय में लिखा है—

वहिः इति यज्ञनाम ।

वे० माधव श्रमभाष्य ४।१६।१३॥ में लिखता है—

श्चन्य वेदभाष्यों में भी इसी प्रकार से कई श्चौर प्रमाण मिलते हैं। विस्तर भय से हम उन्हें यहां नहीं लिखते। इस से विज्ञात होता है कि निघएटु प्रन्थ संख्या में बहुत थे। इस बात को यास्क स्वयं स्वीकार करता है—

ऋत्क इति रूपनाम् । ,

## तान्यप्येके समाम्नन्ति ७१९॥ 🕛

त्र्यात् — त्रमुक प्रकार के देवता पद भी कई त्र्याचार्य निघरटु-प्रन्थों में एकत्र पढ़ते हैं। यह वचन यास्क ने इसी खर्ण्ड में दो वार पढ़ा है। इस से निश्चित होता है कि यास्क से पहले त्र्याचार्य भिन्न भिन्न त्र्यभिप्रायों से अपने अपने निघरटुओं में देवता-पदों का समाम्नान कर चुके थे।

निघएटु अन्थ अनेक थे, उपलब्ध निघएटु यास्क प्रणीत है, प्राचीन निघएटु-प्रन्थों का आधार प्रधानतया बाह्मण यन्थ ही थे, इन विषयों कीः विवेचना इस इतिहास के भाग द्वितीय के पृ० १३२-१३६ तक हो चुकी है।

इस प्रकार जब हमें अनेक निघएटुओं के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है,

## १६६ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

तो यह मानना अयुक्त नहीं कि प्रत्येक निरुक्तकार ने अपना निघण्टु आप वनाया अब हम क्रमशः उन नैरुक्तों का वर्णन करेंगे जिन के नाम १० १६२ पर गिनाए गए हैं।

#### (१) श्रौपमन्यव

स्राचार्य श्रोपमन्यव का मत बारह वार इस निरुक्त में उपस्थित किया गया है। एक बार वह बृहद्देवता में उद्धृत है।

> 9-निघराटुः—ते निगन्तव एव सन्तो निगमनाशिघरटव उच्यन्त इत्याप-मन्यवः । १।१॥

२-द्र्ण्डः--द्मनात् इत्यौपमन्यवः । २।२॥

३-परुष--भारवति इत्यौपमन्यवः । २।६॥

४-ऋषिः--- स्तोमान् ददर्श इत्यौपमन्यवः । २।११॥

५-पञ्चजना:--चत्वारो वर्णा निषादः पञ्चम इत्यौपमन्यवः । ३।=॥

६-ऋषिः कुत्सः---कर्ता स्तोमानाम् इत्यौपमन्यवः । ३।११॥

७-काक:--- राज्दानुकृति।वींदात इत्यौपमन्यवः | ३।१८॥

च-यज्ञः---वहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः । ३।१६॥

६-शिपिनिष्टो निष्णुरिति निष्णोर्द्धे नामनी भनतः । कुत्सितार्थायं पूर्वं भनति इत्यौपमन्यनः । ४ । ७॥

१०--काराः-विकान्तदर्शन इत्यौपमन्यवः । ६।३०॥

११—विकटः — विकान्तगतिः इत्यौपमन्यवः । ६।३०॥

१२--इन्द्र:--इदं दर्शनात् इत्यौपमन्यवः ।१०। न॥

इन बारह स्थानों के अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता है । प्रथम प्रमाण बताता है कि सम्भवतः औपमन्यव के निरुक्त का आरम्भ भी निघए हुँ शब्द के निर्वचन से ही था, और औपमन्यव ने भी कोई निघए बनाया होगा। औपमन्यव ने कोई निघए बनाया था, यह अनुमान प्रमाण ६ से और भी हद हो जाता है। यास्क अपने निघए ४।२॥ में शिपिविष्ठ और विष्णु दो नाम पढ़ता है। वहां वह उन का अर्थ नहीं देता। औपमन्यव के निघए में सम्भवतः ये दोनों शब्द विष्णु के पर्यायों में पढ़ गए थे। उन्हीं के व्याख्यान

में श्रीपमन्यव ने लिखा होगा कि पहला श्रर्थात् शिपिविष्ट पद निन्दावाची है।

दूसरा प्रमाण दण्ड का निर्वचन वताता है। तीसरा भी साधारण ऋषी चोतक है। चौथे और छठे से पता लगता है कि कर्ता स्तोमानाम् का अभिप्राय द्रष्टा स्तोमानाम् ही है, क्यों कि ऋषि दर्शन करने से कहा ही गया है। पांचवा प्रमाण औपमन्यव के मत में पञ्चजनाः का ऋषी वताता है। सातवां प्रमाण बताता है कि औपमन्यव भाषा-विज्ञान का वड़ा अग्न्याद्यद्धि पिष्डित था। वह जानता था कि पिच्यों के नाम उनके उच्चारण मात्र से ही नहीं वनें। आठवां प्रमाण साधारण है। दसवें और ग्यारहवें प्रमाण से पूरा निरिचत होता है कि औपमन्यव के निरुक्त में ऋ० १०।१५५।१॥ मन्त्र पढ़ा गया था। अन्तिम प्रमाण इन्द्र पद का निर्वचन बताता है।

गुस्टव आपर्ट के प्राचीन हस्तिलिखित ग्रन्थों के सूचीपत्र भाग २ पृ० ५१० पर दिच्च के किसी घर में उपमन्युकृत निरुक्त का अस्तित्व बताया गया है । सम्भव है खोज करने पर यह निरुक्त मिल ही जाए।

उपमन्यु पिता का नाम है और औपमन्यव पुत्र का । निरुक्त औपम-न्यवकृत ही होगा। यास्क का साच्य इस विषय में अधिक प्रमाण है।

चरणव्यूह त्रादि प्रन्थों में चरकों के त्रवान्तर विभागों में से त्र्यौप-मन्यवाः भी है। क्या उनका निरुक्तकार त्रौपमन्यव से कोई सम्बन्ध था।

## (२) ऋौदुम्बरायण्।

इस का मत निरुक्त १।१॥ में उद्धृत है। उस से इस के विषय में कुछ अधिक पता नहीं लगता।

## (३) वार्ष्यायणि

इस का वचन निरुक्त १।२॥ में मिलता है-

षड् भावविकारा भवन्ति इति वार्ष्यायिषः । जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपचीयते विनश्यति इति । स्रतोऽन्ये भाववि-कारा एतेषामेव विकारा भवन्ति इति ह स्माह। भाष्यकार पतन्जलि १।३।१॥ में लिखता है—

पड्भावविकारा इति ह स्माह भगवान् वार्ष्यायिणिः। जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धते ऽपन्नीयते विनश्यति इति।

यह विचार वार्ष्यायिणा ने भाव शब्द की व्याख्या में किया होगा । जिस पुरुष को पतज्जिल भगवान कहता है, वह निस्तन्देह बड़ा महापुरुष होगा ।

(४) गार्ग्य

गार्भ का उल्लेख यास्क तीन वार करता है।

- (१) उपसर्गाः—उचावचाः पदार्था भवन्ति इति गार्थः १।३॥
- (२) नाम—न सर्वाणि [ नामानि ग्राख्यातजानि ] इति गार्ग्यः । १।१२॥
  - (३) उपमाः—यद्तत्तत्सदृशम् इति गार्थः । ३।१३॥

इन तीन स्थानों में से पहले स्थान में गार्ग्य का यह मत बताया गया है कि उपसर्ग बहुप्रकार का अपना अर्थ रखते हैं।

दूसरे प्रमाण पर स्कन्द का भाष्य निम्नलिखित है —

## न सर्वाणि इति गाग्यों नैरुक्कविशेषः।

त्र्यर्थात्—सारे नाम त्र्याख्यातज नहीं हैं । डित्थ डिवित्थ त्र्यादि शब्दों के धातु क्री करंपना कठिन है ।

तीसरे प्रमाण में गार्ग्यकृत उपमा का लक्त्रण वताया गया है।
नैरुक्त गार्ग्य ही सामपदपाठकार गार्ग्य था

हम पहले पृ० १५२ पर एक गार्च का वर्णन कर चुके हैं । वह गार्च साम-पदपाठकार है । वही गार्च है जो अपने पदपाठ में प्रत्येक उपसर्ग को पृथक् करने का पर्यास करता है । अग्रुवेद के पदपाठ में विप्र पद में कोई अवग्रह नहीं । साम में वि । प्रासः । ऐसा पदपाठ है । इसी प्रकार ऋग्वेद के पदपाठ में स्नृता पद में कोई अवग्रह नहीं । सामपदपाठ में सु । नृता । है । निरुक्त में गार्च का जो प्रथम प्रमास दिया गया है, तदनुसार उपसर्ग अपना स्वतन्त्र अर्थ रखते हैं । सामपदपाठकार के मन में यही वात वैठी हुई प्रतीत होती है । इस से अनु मान होता है कि एक ही गार्च ने निरुक्त रचा और सामपदपाठ बनाया । उसी के निरुक्त के प्रमास यास्क ने दिए हैं । गार्ग्य का नाम एक वार बृहद्देवता १।२६ ॥ में मिलता है । वहां उस का विचार यास्क और शाकपृश्णि के समान ही है । एक गार्ग्य अष्टाध्यायी में तीन वार उद्धृत है। सूत्र =1३।२०। के महाभाष्य के देखने से यह निश्चय होता है कि यह गार्ग्य सामपदपाठकार ही होगा । अन्य दो स्थानों में उस का नाम गालव के साथ आता है।

#### (४) आग्रायण

त्राप्रायण का मत इस निरुक्त में चार वार उद्धृत किया गया है—

- (१) अन्ति—अनक्षेः इत्याप्रायगाः । १। ६॥
- (२) कर्णः ऋच्छतेः इत्याग्रायणः । १।१॥
- (३) नासत्या—सत्यस्य प्रणेतारौ इत्याग्रायणः । ६।१३॥
- (४) इन्द्र:-इदं करणात् इत्याग्रयणः । १०। न॥

इन में से पहले और दूसरे प्रमाण से निश्चित होता है कि आप्रायण के निरुक्त में ऋ० १० | ०१ । ०॥ मन्त्र पढ़ा गया था | उसी में ये दोनों शब्द हैं, जिन का उस का किया हुआ निर्वचन यास्क उद्धृत करता है | तीसरे प्रमाण में नास्तत्या का निर्वचन है। चौथा प्रमाण मूल निरुक्त में आप्रयण के नाम से मिलता है, परन्तु राजवांड़-सम्पादित दुर्गभाष्य में आयायण के नाम से ही है |

## (६) शाकपृशाि<sup>9</sup>

श्रव तक जिन पांच नैरुक्तों का वर्णन हो चुका है, उन के निरुक्तों के ही प्रमाण मिलते हैं। परन्तु शाकपूणि एक ऐसा नैरुक्त है जिस के निघरटु के भी प्रमाण मिलते हैं

## शाकपृशि का निघरदु

स्कन्द-महेश्वर के निरुक्तभाष्य १ थि। में लिखा है—

दाश्वान इति यजमाननाम शाकपूरिएना पठितम्।

अर्थात्—दाश्वान का यजमान अर्थ शाकपूरिए ने अपने निघण्ड में

पढ़ा है।

१-- शाकपृष्णि के सम्बन्ध में देखों मेरा लेख श्री पाठक-स्मारक-ग्रन्थ में |

स्कन्दस्वामी त्राने ऋग्वेदमाध्य ६।६२।३॥ में भी लिखता है— दाश्वान् इति यजमाननाम।

पुनः स्कन्द-महेश्वर के निरुक्तमाध्य ३।१०॥ में लिखा है-

व्याप्तिकर्माण उत्तरे धातवो दश-इन्वति । नज्ञति । श्रादयः । शाकपूर्णरितरिक्का पते —विव्याक । विव्याच । उरुव्यचाः । विव्रे । इति व्याप्तिकर्माणः ।

यही पाठ स्वल्प पाठान्तर से देवराज के निघए ु भाष्य २ । १३ = ॥ में भिलता है । देवराज इसे स्कन्दस्वामी के नाम से उद्भृत करता है । है यह पाठ वड़ा अशुद्ध । इससे प्रतीत होता है कि शाकपूिए के निघए उमें व्याप्तिकर्म वाले थे चार आरूयात पढ़े गए थे ।

त्रात्मानन्द श्रस्य वामस्य स्क के मन्त्र चालीस के भाष्य में लिखता है—— उदकम् इति सुखनाम इति शाकपूणिः।

इसी का पाठान्तर है --

उदकम्-कम् इति सुखनाम इति शाकपृशिः।

यास्कीय निघरादु के लघुनाठ में सुखनामों में कम् नहीं पढ़ा गया, परन्तु बृहत्पाठ में यह पढ़ा गया है। सम्भव है आत्मानन्द के पास यास्कीय निघरादु का लघुपाठ ही हो, बृहत्पाठ न हो, अतः उसने कम् का सुखनाम शाकपूरिए के निघरादु से दिया हो।

शाकपूणि के निघग्दु का स्वरूप

अाचार्य दुर्ग निरुक्त = | १।। के भाष्य में लिखता है-

शाकपूणिस्तु पृथिवीनामभ्य एवोपक्रम्य स्वयमेव सर्वत्र क्रमप्रयोजनमाह।

अर्थात्—शाकपूणि के निघएड का आरम्भ भी पृथिवी के पर्यायों से ही था। शाकपूणि ने अपने निघएड में जो कम रखा है, उसका प्रयोजन उसने सर्वत्र बता दिया है। शाकपूणि के निघएड की इस यास्कीय निघएड से यह विशेषता थी।

निरहा-वार्तिक में लिखा है-

# क्रमप्रयोजनं नाम्नां शाकपूर्युपलिज्ञतम् । प्रकल्पयेदन्यदपि न प्रज्ञामवसादयेत् ॥१

अर्थात्—नामों के कम का प्रयोजन जो शाकपूिए। ने वताया है, वहीं जानना चाहिए । अन्य प्रयोजन की भी कल्पना करनी चाहिए, बुद्धि को वन्द नहीं करना चाहिए।

> इसी निघराटु पर शाकपूरिए ने अपना निरुक्त रचा। शाकपूरिए का निरुक्त

यास्क श्रापने निरुक्त में वीस वार शाकपृत्य के निरुक्त से प्रमारा देता है। एक वार वह इसे निरुक्त के परिशिष्ट में उद्धृत करता है। सात वार शाक-पृत्य का मत बृहद्देवता में दिया गया है। तीन वार बृहद्देवता में उसका स्थीतर के विशेषण से स्मरण किया गया है। रथीतर शाकपृत्य का ही श्रापर नाम है, इस विषय में पुराणों के निम्नलिखित श्लोक देखने थोग्य हैं—

प्रोवाच संहितास्तिस्नः शाकपूणीरथीतरः।
निरुक्तं च पुनश्चके चतुर्थं द्विजसत्तमः॥
रथीतरो निरुक्तं च पुनश्चके चतुर्थकम्॥
संहितात्रितयं चके शाकपूणीरथीतरः।
निरुक्तमकरोत्तत्तुं चतुर्थं मुनिसत्तम॥
काँचो वैतालिकस्तद्वद्वलाकश्च महामितः।
निरुक्तस्चतुर्थोऽभूद् वेदवेदाङ्गपारगः॥
\*

त्रर्थात्—शाकपूणि रथीतर ने तीन ऋक्—संहितात्रों का प्रवचन किया श्रौर फिर चौथा निरुक्त बनाया। रथीतर ने चौथा निरुक्त बनाया।

अन्तिम श्लोक वा पूर्वार्घ बड़ा भ्रष्ट प्रतीत हो । है । क्या उसका निम्न-लिखित पाठ हो सकता है—

१--दुर्ग ने निरुक्क = | १॥ में यह बचन उद्धृत किया है |

२ — ब्रह्माग्रङ पूर्वभाग ३५ । वासु ६० । ६५॥

र् ३—वायु ६**५।**२॥

४-- विष्णु ३ ४ १२३, २४॥

## १७२ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

क्रौष्ट्रकिरथ तैटीकिर्गालवश्च महामतिः।

इन श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शाकपूिण का ही अपर नाम रथीतर था।

यास्क अपने निरुक्त में शाकपूणि के निरुक्त से निम्नलिखित प्रमाण देता है—

१-तळित् १-विद्यत्तळिद्भवति इति शाकप्रिः । ३।११॥

२—महान् —मानेनान्यान् जहाति इति शाकपूर्णिः । ३।१३॥

३—ऋत्विक्—ऋग्यष्टा भवति इति शाकपूर्णिः । ३**।१**६॥

४-शिताम् -योनिः शिताम् इति शाकपूर्णिः । ४।३॥

५—विद्रधे नवे द्रुपदे ऋर्भके—कन्ययोरधिष्ठानप्रवचनानि सप्तम्या एक-

वचनानि इति शाकपूर्णिः । ४।१५॥

६—ऋ० १०।८६।३॥ ऋ० ६।१०७।६॥

ऋ० १०।२८।४॥ —सर्वे चियतिनिगमा इति शाकपूर्याः । ५।३॥

७-- ऋप्सरा:-- स्पष्टं दर्शनाय इति शाकपूणिः । ५।१३॥

द—अच्छाभेराप्तुम् इति शाक**प्**णि: । ५।२८॥

६-- अप्ति:- निभय आख्यातभयो जायत इति शाकप्राः । ७। १४॥

१०-११—नेत्रधा—पृथिव्यामन्तरित्ते दिव इति शाकपूर्णिः । ७।२८॥

१२ — द्रविणोदाः — अयमेवामिद्रविणोदा इति शाकपूणिः । ६।३॥

१३--इध्म:--अप्तिः इति शाकपूर्गिः । ५।४॥

१४—तनूनपात्—,, ,, ,, । । । । ।।।।

१५ - नराशंसः— ,, ,, ,, ।न।६॥

१६—द्वारः — ,, ,, ।=**।**१०॥

१७—त्वष्टा — ,, ,, ,, ।=।१४॥

१५—वनस्पतिः—,, ,, ,, ।८।१७॥

९—यह शब्द ऋग्वेद में दो वार आया है | शाकपृश्णि का व्याख्यान ऋ० २।२३।६॥ पर होगा |

१६ - वनस्पितिः त्राप्तिः इति शाकपूर्णिः । ८ । १२ ।

२०- यदेव विश्वलिङ्गम् इति शाकपूर्णिः । १२।४०॥

२१-- अत्तरम् -- ग्रोमित्येषा वाग् इति शाकपृशाः । १२।१०॥

संख्या १३-१६ तक जो पद हैं, उनके देखने से पता लगता है कि शाकपृश्णि के निघएट के दैवतकाण्ड में ये सब शब्द पढ़े गए थे।

बृहद्देवता में शाकपूणि

१-जातवेदस्येति स्कसहस्रमेक

ऐन्द्रात्पूर्वे कश्यपार्षे वदन्ति ।

जातवेदसे स्क्रमाद्यं तु तेषाम्

एकभूयस्त्वं मन्यते शाकपूणिः ॥३।१३०॥

२—संप्रवादं रोमशयेन्द्रराज्ञोर्

एते ऋचौ मन्यते शाकपृशिः॥ ३।१४४॥

३--- शुनासीरं यास्क इन्द्रं तु मेने

सूर्येन्द्रौ तौ मन्यते शाकपृशिः॥ ४।=॥

४-इबस्पतिं शाकपूणिःपर्जन्याग्नी तु गालवः ॥४।३६॥

५—महानैन्द्रं प्रलवत्यामप्तिं वैश्वानरं स्तुतम्।

मन्यते शाकपृणिस्तु भार्म्यश्वश्चेव मुद्गलः ॥ ६।४६॥

६ —ऋत्विजो यजमानं च शाकपृशिस्तु मन्यते ।७।७०॥

चृहद्देवता में रथीतर नाम से शाकपूणि का स्मरण

प्रमानिक्षण्याहुः कित्रभ्यस्तु कर्मभ्यो नाम जायते । सत्त्वानां वैदिकानां वा यद्वान्यदिह किञ्चन ॥२३॥ चतुभ्यं इति तत्राहुर्यास्कगार्ग्यरथीतराः । त्र्याशिषोऽथार्थवैरूप्याद् वाचः कर्मण एव च ॥१।२६॥

६—एकादश्या तु नासत्यो द्वादश्याग्निममं पुनः।
पृथक्पृथक्स्तुतीदं तु सुक्रमाह रथीतरः॥३।४०॥

१०--आपान्तमन्युरित्यैन्द्र्यां स्तुतः सोमोऽत्र दृश्यते ।१४४।

निपातभाजं सोमं च श्रास्यां रथीतरोऽब्रचीत् । ७।१४४॥ अर्थात्—कई श्राचार्य कहते हैं कि जातवेदस् के सहस्र स्क्लों का जो इन्द्र स्क्ल से पहले हैं, कश्यप ऋषि है। उन में से पहला जातवेदसे स्क्ल है। शाकपूरिण मानता है कि श्रागले श्रागले स्क्ल में एक एक मन्त्र बढ़ता जाता है॥१॥

शाकपूरिंग मानता है कि ऋ॰ १।१२६।६,७॥ में इन्द्र श्रौर राजा का रोमशा के साथ संवाद है ॥२॥

यास्क शुनासीर को इन्द्र मानता है और शाकपूिण इन को सूर्य और इन्द्र मानता है ॥३॥

ऋ॰ ४|४२|१४॥ का देवता शाकपूरिए इळस्पति मानता है और गालव पर्जन्यामी ॥४॥

महान् (ऋ॰ ६।६॥) इन्द्र का स्क्ष है। प्रत ऋ॰ पा६।३०॥ मन्त्र में शाकपूणि और भूम्यश्व का पुत्र मुद्रल मानते हैं कि वैश्वानर अप्ति स्तुत है॥४॥

शाकपूरिंग मानता है कि चार ऋत्विज और पांचवा यजमान यही पञ्च-जन होते हैं ॥६॥

ऋ॰ १०।१८६॥ के सम्बन्ध में सुद्रल, शाकपूरिए और शाकटायन मानते हैं कि तीन स्थानों में विस्तृत बाक की प्रत्येक ऋचा में स्तुति है ॥७॥

इस सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं कि वैदिक सत्त्वों का अथवा जो कुछ अन्य इस संसार में है, उन का नाम कितन कर्मों से उत्पन्न होता है। इस के उत्तर में यास्क, गार्ग्य और रथीतर कहते हैं कि प्रार्थना, पदार्थों की विभिन्नता, वाणी और कर्म इन चार से िनाम उत्पन्न होते हैं। ॥=॥

ऋ॰ १।१५।११ ॥ से नासत्यों की और वारहवीं ऋचा से पुनः अगिन की स्तुति है। रथीतर कहता है कि इस सूक्त में पृथक् पृथक् स्तुति है। ६।।

ऋ॰ १०। प्रशासी इन्द्र की ऋचा में सोम स्तुत हुआ हुआ दिखाई देता है। रथीतर ने कहा था कि इस ऋचा में सोम निपातभाक है। ११०।। स्कान्द ऋग्भाष्य में शाकपृश्चि के निरुक्त का प्रमाण

स्कन्दस्वामी अपने ऋग्वेदभाष्य ६१६१।२॥ में लिखता है—

तथा च शाकपृशिना नद्यभिधायिनः सरस्वतीशब्दस्य परिगणने—अथेषा नदी। चत्वार एव तस्या निगदा भवन्ति—
दणद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवदेवे दिदीहि। विच इद्राजा राजका इद्द्रयके यके सरस्वतीमनु विच इमें में गङ्गे यमुने सरस्वति। विस्व स्वती सर्युः सिन्धुक्षमिभिः। विच स्वती सर्युः सिन्धुक्षमिभिः। विच पञ्चममण्युदाहरति—अम्वितमे नदीतमे। विदि अत्रायं न पद्यः परिगणित इति॥

त्रर्थात् — विद में सरस्वती शब्द देवता अर्थ और नदी अर्थ में आता है । ] इनमें से नदी वाची सरस्वती शब्द के प्रसङ्ग में शाकपूणि ने लिखा है — चार ही उसके मन्त्र हैं । पांचवां भी उस ने उद्भृत किया है । यहां यह ६१६१। शा छुठा नहीं गिना ।

चार ही कह कर शाकपृश्णि ने पांचवां मन्त्र इस ऋर्थ में कैसे पढ़ा, यह हमारी समभ में नहीं आया।

इस सम्बन्ध में बृहद्देवता अध्याय २ के निम्नलिखित रलोक देखने योग्य हैं— सरस्वतीति द्विविधम् ऋजु सर्वासु सा स्तुता ॥१३४॥ नदीवद्देवतावच तत्राचार्यस्तु शौनकः । नदीवन्निगमाः षट् ते सप्तमो नेत्युवाच ह ॥१३६॥ अम्ब्येका च दषद्वत्यां चित्र इमं सरस्वती। इयं शुष्मेभिरित्येतं मेने यास्कस्तु सप्तमम् ॥१३७॥ अर्थात्—सब ऋवाओं में सरस्वती दो प्रकार से स्तुत है, नदीवत् और

१ --- ऋ० ३|२३|४॥

२-一班0 5 | 29 | 2511

<sup>₹---</sup>我o 9010と1と11

४—ऋ० १०|६४|६॥

६ - इस पाठ के लिए मैकडानल्ल के संस्करण की टिप्पणी देखों।

# १७६ वैदिक वाड्मय का इतिहास भा० १ ख० २

देवतावत् । इस विषय में ब्राचार्य शौनक कहता है कि नदीवत् के छः मन्त्र हैं । सातवां नहीं है । वे मन्त्र हैं ऋ० २।४१।१६॥ ७।६५।२॥ ३।२३।४॥ ८।२१।१८॥ १०।७५।७॥ १०।६४।६॥ यास्क ६।६१/२॥ को सातवां नदी स्तुति का मन्त्र मानता है ।

शाकपूर्णि ७१६४।२॥ को नदी स्तुति नहीं मानता।

यास्कोद्धृत ६।६१२॥ मन्त्र में नदी स्तुति है, इस पर बृहद्देवता-कार एक आपत्ति उठाता है । उस का विस्तृत उल्लेख दुर्ग निस्क्रभाष्य २।२४॥ में करता है। स्कन्द-महेरवर भी निस्क्र भाष्य में इस का समाधान करता हैं। यह सब वहीं वहीं देखना चाहिए ।

> शाकपूर्णि, शौनक और यास्क में इस विषय पर कितना कम भेद है ? आत्मानन्द के भाष्य में शाकपूर्णि का प्रमाण

हम पहले पृ० ५४ पर लिख चुके हैं कि ऋ॰ १।१६५।१४ के भाष्य म आत्मानन्द लिखता है—

चकं जगचकं भ्रमतीति वा चरतीति वा करोतीति वा चकम् इति शाकपृणिः।

यह स्पष्ट शाकपूणि के निरुक्त का प्रमाण है।

## शाकपूणि का काल

जो प्रमाण ब्रह्माएडादि पुराणों से पहले पृ० १७१ पर दिए जा चुके हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि शाकपूणि पदकार शाकल्य के काल के ख्रासपास का ही है । शाखाप्रवर्तक होने से भी वह महाभारत के काल के समीप ही हुखा होगा।

स्कन्दस्वामी निरुक्त २। न। के भाष्य में लिखता है-

# एवमर्थं पुराकर्षं पठन्ति शाकपृश्विः सङ्करपयाञ्चके ।

श्रयात्—स्कन्द समभता है कि शाकपूिण का इतिहास यास्क के काल में पुराकलप हो चुका था। शाकपूिण का पुत्र राथीतर नाम से बृहद्देवता १।१४२॥ श्रादि में उद्धृत है। शाकपूिण का पुत्र निरुक्त १३:११॥ में भी उद्धृत है। यास्क से उसका १०० वर्ष से कम का श्रान्तर नहीं होगा।

## शाकपूणि का एक और ग्रन्थ

इम आगे यास्क के वर्णन में लिखेंगे कि यास्क ने निरुक्त के अतिरिक्त

एक याजुष सर्वानुकमणी भी लिखी थी। इसी प्रकार यह भी सम्भव प्रतीत होता है कि शाकपूणि ने भी निरुक्त के सिवा कोई दूसरा प्रनथ लिखा हो—

भद्रभास्कर तै० सं० रदाध्याय के भाष्य में लिखता है-

# द्वितीयादिनवान्तेष्वनुवाकेषु नमस्कारादिनमस्कारान्तमेकं यजुरिति शाकपूणिः।

ऋषीत्—तैत्तिरीय संहिता रुद्राध्याय के दूसरे से नवम ऋनुवाक तक नमः से लेकर नमः तक एक ही यजुः है, ऐसा शाकपूिण मानता है । शाकपूिण ने यह बात निरुक्त में नहीं लिखी होगी क्योंकि इससे आग जो यास्क का मत है, वह उसके निरुक्त में नहीं है । तो क्या शाकपूिण ने कोई और प्रन्थ भी रचा था और उसका सम्बन्ध तैत्तिरीय संहिता से था ।

आत्मानन्द अपने अस्य वामस्य स्क्र के माध्य में शाकपूणि के निरुक्त का कई वार स्मरण करता है। उसके लेख से प्रतीत होता है कि उसके पास यह निरुक्त था। आत्मानन्द बहुत प्राचीन प्रन्थकार नहीं है। इस लिए यदि उसके पास शाकपूणि का निरुक्त था, तो अब भी इसके मिलने की बड़ी सम्भावना हो सकती है।

## (७) ऋौर्णवाभ

यास्क अपने निरुक्त में पांच वार आचार्य और्णवाम का स्मरण करता है। बृहद्देवताकार उसे एक वार उद्धृत करता है।

- (१) उर्वी-वृणोतेः इत्यौर्णवाभः ।२।२६॥
- (२) नासत्यौ-सत्यावेव नासत्यौ इत्यौर्णवाभः ।६।१३॥
- (३) होता—जुहोतेहाता इत्यौर्णवाभः ।७११॥
- (४) अधिनौ-अधैरिधनौ इत्यौर्णवाभः ।१२।१॥
- (५) त्रिधा—समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसि इत्यौर्णवाभः । १२।१॥

इनमें से पहले चार प्रमाणों में निर्वचन मात्र है । पांचवें में यह बताया गया है कि व तीन स्थान कौन से हैं, जहां विष्णु पाद रखता है । समारोहण आदि तीनों पदों का अर्थ विचारना चाहिए । दुर्ग और स्कन्दें ने इनका अर्थ (१) तस्यैषा गवाद्या देवपत्न्यन्ता पञ्चाध्यायी स्त्रसंप्रहः। सा च पुनिरयं साजात्कृतधर्भभ्यो महार्षिभ्य उपदेशेन मन्त्रार्थमुप-श्रुत्य श्रुतिषिभारवरशिक्तदौर्यसम्बद्ध तद्गुजिघृत्तया वाक्यार्थ-सामर्थ्यादिभिधेयानुक्तीयोन्नीय मन्त्रार्थाववोधाय छन्दोभ्यः समा-

उसी निरुक्त का गौ से आरम्भ करके देवपली के अन्त तक पांच अध्यायों में सूत्र नमह है। उस पद्माध्यायी निष्युद्ध का संग्रह श्रुतार्षियों ने किया।

पुनः वह १।२०॥ के भाष्य में लिखता है —

हत्य समाहत्य समाञ्चाता।

- (२) ते .....इमं प्रन्थं गवादिदेवपत्त्यन्तं समाम्नातवन्तः । अर्थात्—उन्हीं ऋषियों ने इस निघएउ का समाम्रान किया । आगे चल कर वह फिर निरुक्त ४।१८॥ के भाष्य में लिखता है —
- (३) पतस्मिन् मन्त्रे 'श्रक्तपारस्य दावने' इत्ययमनयोः पदयो-रनुक्रमः । समाम्नाये पुनः 'दावने श्रक्तपारस्य' इति मन्त्रपाठव्यति-क्रमेणानुक्रमः । तेन ज्ञायते उन्येरेवायमृषिभिः समाम्नायः समाम्नातो ऽन्य एव चायं भाष्यकार इति । एको हि समाम्नानं भाष्यं च कुर्वन् प्रयोजनस्याभावादेकमन्त्रगतयोः पाठानुक्रमं नाभङ्क्यत् ।

अर्थात् —ऋ॰ ४।३६।२॥ मन्त्र में अक्तूपारस्य दावने ऐसा पदों का कम है। निषएड में दावने अकूपारस्य यह मन्त्रपाठ के विपरीत अनुकम है। इससे ज्ञात होता है कि दूसरे ऋषियों ने यह समान्नाय वनाया है और यह माध्यकार यास्क दूसरा है। एक ही निष्यस्ट और निरुक्त को वनाता हुआ विना प्रयोजन मन्त्रगतपाठ के अनुकम को न तोइता।

निरुक्त ४।१४॥ के भाष्य में दुर्ग लिखता है-

(१) वाजगन्ध्यम् इत्येतद्िष परमेकस्मिन्नेत्र निगमे ।निरुक्तम् । केवलं समाम्नायानुकमिवपर्यासः । वाजपस्त्यम् । वाजगन्ध्यम् । इत्येष समाम्नायानुकमः । निगमे पुतः अश्याम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम् इति ।

अर्थात -- ऋ ० ६|६= ११२॥ में दो पदों का और कम है और निघरड़ में और कम है।

### स्कन्दस्वामी का पूर्वपत्त

समाम्रायः समाम्रातः पर भाष्य करते हुए स्कन्द-महेश्वर लिखता है-

(१) समाम्रायशब्देनात्र गवादिदेवपत्न्यन्तः शब्दसमूह उच्यते न वेदः। समाम्रातः सम्भूयाभिमुख्येनाम्नातोऽभ्यस्तः। य्रन्थीकृत्य पूर्वाचार्यैः पठित इत्यर्थः।

अर्थात् —यह निघराटु समाम्नाय प्राचीन आचार्यों ने एकत्र किया था।
रोथ का पूर्वपत्त

यास्कीय निरुक्त के प्रथम सम्पादक जर्मनदेशोत्पन्न रोथ पण्डित ने अपने निरुक्त की भूमिका में लिखा था—

Moreover, of the two remaining books which stand unquestioned in Indian literary history as evidences of Yaska's learning, his authorship of one, *Nighantu*...... must be denied and the only wonder is that this was not sooner recognised.

अर्थात्—यद्यपि भारतीय वाङ्मय के इतिहास में यह निर्विवाद है कि यास्क ने ही निरुक्त और निघएटु बनाए, तथापि यास्क ने निघएटु बनाया, यह नहीं माना जा सकता।

इस से आग वह उन प्रमाणों में से कुछ प्रमाण देता है, जो दुर्ग ने दिए हैं। सत्यवत सामश्रमी का पूर्वपत्त

सत्यवत सामश्रमी ने अपने निरुक्तालोचन में लिखा है कि यास्क निघएड़ कर्ता नहीं है । सत्यवत के प्रमाण भी प्रायः गही हैं, जो दुर्ग के हैं।

## दूसरे पूर्वपन्ती

प्रो॰ कर्मकर का भी यही मत है कि प्रस्तुत निघएड थास्क की कृति नहीं है । दुर्ग की युक्तियां दे कर वे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई और हेतु देते हैं। उन हेतुओं में से दो नीचे लिखे जाते हैं—

<sup>1—</sup>The authorship oi Nighauter, Proceedings and transactions of the first Oriental Conference Poona, 1922, pp,62-67,

## वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

## इति प्र बाभ्रव्य उवाच च क्रमम्।

860

त्रर्थात्—बाभ्रव्य ने कमपाठ वनाया। इस वचन के भाष्य में उवट लिखता है—

## वभुपुत्रः भगवान् पञ्चालः [पाञ्चालः ? ]।

महाभारत के लेख से ज्ञात होता है कि गालव का गोत्र वाभ्रव्य था। वभ्रपुत्र होने से वह बाभ्रव्य नहीं कहलाया। उवट का कथन विचारणीय है।

## (१०) स्थौलाष्टीवि

यह ब्राचार्य दो वार निरुक्त में उद्धृत किया गया है ।

१—ग्रक्तिः—ग्रक्तोप्तो भवति इति स्थौलाष्टीविः । ७। १४।

२-वायुः-एतेः इति स्थौलाष्टीविः। १०। १॥

अर्थात् — रूखां करने या सुखा देने से अग्नि नाम है । इस आचार्य के अनुसार अनकार के अर्थ में है अर्थात् जो गीला न करे । स्थील ष्टिवि के अनुसार इस् धातु से वायु शब्द का निर्वचन किया गया है । इस प्रकार वायु में व अन-र्थक है ।

## (११) क्रीष्ट्रकि

त्राचार्य कौष्टुिक एक वार निरुक्त में और एक वार वृहद्देवता में उद्धृत है | निरुक्त में लिखा है—

तत्को द्रविशोदाः । इन्द्र इति कौण्डुकिः ।। म । २ ॥ अर्थात्—इन्द्र ही द्रविशोदाः है ।

बृहद्देवता ४। १३७॥ में लिखा है-

सोमप्रधानामेतां तु क्रीण्डुकिर्मन्यते स्तुतिम्।

त्रर्थात्—ऋ• ४।२८॥ में यह स्तुति प्रधानता से सोम की है, ऐसा कौन्द्रिक मानता है।

#### (१२) कात्थक्य

श्राचार्य कात्थक्य का नाम सात वार इस निरुक्त में स्मरण किया गया है।

१-इध्म:-यज्ञेध्म इति कात्थक्यः । = | प्र।।

र---तन्नपात्---च्याज्युम् इति कात्थक्यः । म। ४॥

३--नराशंस:--यज्ञ इति कात्थक्यः ।=।६॥

४-दार:-पशे गृहद्वार इति कात्यक्यः । = 19 ७॥

५--- वनस्पति:--- यूप इति कात्थक्यः । = 190॥

६-देवी जोष्ट्री-सस्यं च समा च इति कात्थक्यः । ६।४१॥

७-देवी ऊर्जाहुती- ,, इति कात्थक्यः । ६ । ४२॥

कात्थक्य के इन सात प्रमाणों को देख कर एक वात सहसा मुख से निकलती है कि यह ब्याचार्य नैरुक होता हुब्या भी कोई बड़ा भारी याज्ञिक था। वह इन सात शब्दों का यज्ञ वा तत्सम्बन्धी ब्यर्थ ही करता है।

कात्थक्य का बृहद्देवता अध्याय ३ में एक वार उल्लेख आया है-

## पराश्चतस्त्रो यत्रेति इन्द्रोल्खलयो स्तुतिः। मन्येते यास्ककात्थक्याविन्द्रस्येति तु भागुरिः॥१०॥

श्रर्थात्—ग्रः १।२=।१-४॥ इन्द्र और उल्लूखल की स्तुति है। ऐसा यास्क और कात्थ्रक्य का मत है। परन्तु भागुरि इन्द्र की ही स्तुति मानता है। इस विषय में यास्क और कात्थ्रक्य का समान मत है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उल्लूखल भी यज्ञ का ही पदार्थ है।

#### (१३) यास्क

श्रव हम एक ऐसे नैरुक्त का इतिहास लिखते हैं, जिस के विषय में कई वातें सुनिश्चितरूप से ज्ञात हैं, जिस का प्रन्थ भी श्रव तक विद्यमान है श्रीर जिस के प्रन्थ के भाष्य भी उपलब्ध हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यास्क ने भी श्रपना निघएडु श्राप बनाया था ? हमारा मत है कि हां, प्रस्तुत निघएडु यास्क प्रसीत है। परन्तु दुर्गप्रमृति विद्वानों का मत है कि प्रस्तुत निघएडु यास्क से वहुत पहले होने वाले ऋषियों की कृति है।

## निघरहुकार के विषय में दुर्ग का पूर्वपत्त

निघराट यास्क-प्रगीत नहीं, प्रत्युत प्राचीन ऋषियों का रचा हुआ है, इस विषय में अपने निरुक्तभाष्य की भूमिका में दुर्ग लिखता है—

## १७८ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

उदयगिरि निदन-अन्तरित्त, और अस्तिगिरि किया है । यह कहां तक सत्य है, यह भी दृष्टव्य है ।

वृहद्देवता में श्रीर्णवाभ का मत इस प्रकार है— श्रीर्णवाभो द्भुचे न्वस्मिन्नश्विनौ मन्यते स्तुतौ ॥ १२४॥ श्रीर्णवाभ का मत है कि ऋ० १०। ५॥ १०,१६॥ में श्रीरवयों की

स्तुति की गई है।।

#### (=) तैटीकि

तेटीकि का मत निरुक्त में दो स्थानों पर मिलता है।

9 —शिताम-श्यामतो यक्कत्त इति तैटीकिः ।४।३॥

२--बीरिटं-तैटीकिरन्तरित्तमेंवमाह।४।२७॥

इन में से दूसरा प्रमाण दुर्ग के भाष्य में नहीं है | निरुक्त के लघुपाठ में भी यह नहीं है |

#### (१) गालव

गालव का मत एक वार निस्क्त में और चार वार वृहद्देवता में उद्धृत किया गया है !

१--शिताम-शिताम शितिमांसतो मेदस्त इति गालवः । ४।३॥ द्यर्थात्--शिताम का ऋथे है श्वेत मांसमेद । ख्रतः शितामतः का खर्थ हुआ मेद से । यह गालव मानता है।

बृहद्देवता में गालव का मत
१—नवभ्य इति नैरुक्ताः पुराणाः कवयश्च ये ।
मश्चकः श्वेतकेतुश्च गालवश्चेव मन्वते ।१।२४।।
२—इल्रस्पति शाकपृणिः पर्जन्याग्नी तु गालवः ॥४।३।।।
३—पौष्णो प्रेति प्रगाथो द्वौ मन्यते शाकटायनः ।
ऐन्द्रमेवाथ पूर्व तु गालवः पौष्णमुत्तरम् ॥ ६।४३॥
४—सावित्रमेके मन्यन्ते महो अग्ने स्तवं परम् ।
आचार्याः शौनको यास्को गालवश्चोत्तमामृचम् ॥ ७।३५

अर्थात् —नौ वातों से [ नाम होता है ]। यह नैरुक्त और मधुक, श्वेत-केतु और गालव पुराने कवि मानते हैं ॥१॥

बृहद्देवताकार की दृष्टि में ये तीनों पुराने कवि थे।

ऋ॰ ५।४२।१४॥ का देवता शाकपूर्णि इळस्पति मानता है और गालव पर्जन्याग्नी ॥२॥

ऋ॰ ५ ४ । १५-१८ ॥ प्रमाथ ऋचा पूष्ण की हैं, यह शाकटायन मानता है । गालव मानता है कि १५,१६ इन्द्र की हैं और १७,१८ पूष्ण की ।

ऋ॰ १०।३६।१२-१४॥ तक कई सविता की स्तुति मानते हैं । श्रौर शौनक, यास्क श्रौर गालव श्रन्तिम ऋचा को ही ऐसा मानते हैं ॥४॥

गालव-प्रोक्त एक गालव-ब्राह्मण का उल्लेख हम इस इतिहास के दूसरे भाग के पृ० ३० पर कर चुके हैं। वृहद्देवताकार के इस वचन से कि गालव पुराने ऋषियों में से था। यह ब्राह्ममान होता है कि वृहद्देवता और निरुक्त में उद्धृत हुआ हुआ गालव यह ब्राह्मण प्रवक्ता गालव ही होगा।

महाभारत शान्तिपर्व में भी एक गालव का उल्लेख है। यदि वह यही गालव है, तो इतना निश्चित हो सकता है कि उस का गोत्र वाभ्रव्य था, श्रीर उसी ने ऋग्वेद का कमपाठ श्रीर एक शिद्धा वनाई।

> पाञ्चालेन क्रमः प्राप्तस्तस्माद्भूतात् सनातनात्। वाभ्रज्यगोत्रः स बभैं। प्रथमं क्रमपारगः ॥१०३॥ नारायणाद्धरं लब्ध्वा प्राप्य योगमनुत्तमम्। क्रमं प्रणीय शिक्तां च प्रणयित्वा स गालवः ॥१०४॥१

त्रर्थात्—गालव पाञ्चाल देश निवासी था। उस का गोत्र वाभ्रव्य था। वह पहला कमपारग था। उस ने [ऋग्वेद का] कमपाठ बना कर शिचा रची।

> पाणिनीयाष्ट्रक में एक गालव का चार वार स्मरण किया गया है। र ऋक्षातिशाख्य ११।६ में लिखा है कि—

५ -- महाभारत नीलव एठटीकासहित, शान्तिपर्व अध्याय ३४२ २ --- ६|३|६१॥ ७।१|७४॥ ७|३|६६॥ =|४;६७॥

(३) The निघएटु includes तळित् under अन्तिकनामानि and also under वधकर्माणः Following the निघएटु Yaska remarks तळिदित्यन्तिकवधयोः संसष्टकर्म ताडयतीति सतः But after giving शाकपूणि's veiw that तळित् means विद्युत, Yaska remarks that the meaning अन्तिक also would suit the passage दूरे चित् सन्तळिदिवातिरोचसे Yaska seems to regard अन्तिक as the proper meaning of तळित्।

त्र्यात् —यास्क तळित् का अन्तिक अर्थ ही समम्मता है। निघरटु का अनुकरण करते हुए उस ने इस का वध अर्थ मान लिया है। यदि वह स्वयं निघरट बनाता तो वध अर्थ में इसे न पढ़ता।

(4) Seven roots are given under nouns व्याप्तिकर्माणः by the Nighantu. The list includes two nouns आचाणः आपानः as Yaska himself remarks—

तत्र द्वे नामनी त्राःचारा त्राक्षवान त्रापान त्राप्तवानः

Apparently the Nighantukara mistook these two for roots and Yaska draws our attention to the discrepancy.

श्चर्यात् - निघग्ढ में सात व्याप्तिकर्मा धातु पढ़े गए हैं | इस गगा में दो नाम हैं । यास्क स्वयं इन्हें नाम मानता है | यह स्पष्ट है कि निघग्टुकार ने भूल से इन्हें धातु समभा । यास्क ने उस भूल की श्रोर संकेत किया है ।

इसी प्रकार के अन्य हेतु भी उन्हों ने दिए हैं।

प्रो० सिद्धेश्वर वर्मा का भी यही मत है कि निघएटु यास्ककृत नहीं है, प्रत्युत करयप प्रजापित का है। प्रमाणार्थ उन्होंने महाभारत के निम्नलिखित श्लोक दिए हैं। यही श्लोक सबसे पहले सत्यत्रतसामश्रमी ने इसी अभिप्राय से लिखे थे। तदनन्तर पं० राजाराम ने भी अपने निरुक्त भाषा-भाष्य की भूमिका में यही श्लोक उद्धृत किए थे।

वृषो हि मगवान् धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत । निघरहुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम् ॥

१--निघण्ड २।१६॥

२---निघएड २ । १ ह।।

किपर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते । तस्माद् वृषाकिपं प्राह कश्यपो मां प्रजापितः॥

अर्थात् — करयप प्रजापित ने निघर्यु में जो वृषाकिप पद पढ़ा है, उसका अर्थ श्रेष्ठ धर्म है।

प्रो॰ श्रीपदकृष्ण बेलवेल्कर का भी यही मत है। वे लिखते हैं-

The fourth Adhyaya of the lists of Vedic words called Nighantus, upon which Yaska wrote his commentary called the Nirukta, is styled the Aikapadika, because in it are listed together 278 single words of unknown or doubtful meaning and derivation as put together by some ancient but anonymous author or authors.<sup>1</sup>

अर्थात्—िनिघरटु के चतुर्थ या ऐकपिदक अध्याय में २०० पद हैं। यह पद किसी एक वा अनेक प्राचीन आचार्यों ने संदिग्धार्थ समक्त कर एकत्र किए हैं।

#### हमारा उत्तरपन्

पूर्व को स्थापन करने वाले जो हेतु पहले दिए जा चुके हैं अब उन का खरडन लिखा जाता है ।

दयानन्दसरस्वती स्वामी निघरटु की भूमिका में जो संवत् १ ६३ ४ में लिखी गई. लिखते हैं—

१—यह ग्रन्थ ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य दश ग्रन्थों में है। विशेष कर वेद श्रीर सामान्य से लौकिक ग्रन्थों से भी सम्बन्ध रखता है। यह मूल श्रीर इसका भाष्य निरुक्त यह दोनों ग्रन्थ यास्क मुनि जी के बनाये हैं।

२—महिन्नस्तोत्र श्लोकसात की व्याख्या में मधुस्द्नसरस्वती लिखता है—
एवं निघर्यवादयोऽपि वैदिकद्रव्यदेवतात्मकपदार्थपर्यायशब्दात्मका निस्क्षान्तर्भूता एव । तत्रापि निघर्यस्वकः पञ्चाध्यायात्मको
प्रनथो भगवता यास्केनैव कृतः ।

<sup>1-</sup>History of Indian philosophy volume two. 1927. p.4.

## १८६ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

त्रर्थात् — निघएटु त्रादि निरुक्तान्तर्गत ही हैं। यह जो पञ्चाध्यायी निघएटु है, यह भगवान् यास्क रचित ही है।

यास्केनेच कृतः लिखने से पता लगता है कि मधुसूदन दुर्गादि के पूर्वपत्त का ध्यान करके ही वल देने के लिए पच शब्द का प्रयोग करता है।

३—मधुसूद्रन से बहुत पहले होने वाला वेङ्कटमाधव ऋ० ७। =०।४॥ की व्याख्या में लिखता है—

तत्रैकविंशतिर्नामानि काचिद् गौविंभर्तातिपृथिवीमाह । तस्या हि यास्कपठितान्थेकविंशतिर्नामानि ।

श्चर्यात् ---पृथिवी--त्राची गोशब्द के यास्कपठित २१ नाम हैं ।

यास्कपित कहने का यही अभिप्राय है कि गौ के ये २१ नाम यास्क ने अपने निघएटु में पढ़े हैं । अर्थात् यह निघएटु यास्क प्रसीत ही है।

इससे निश्चित होता है कि जो परम्परा इन पूर्वोक्त आचार्थों को विदित थी, तदनुसार यास्क ही इस निघण्ड का कर्ता था । यह परम्परा दुर्ग को भी ज्ञात थी, इसी लिए उसने इसके खएडन करने का यह्न किया। अब दुर्गोपस्थापित प्रधान हेतुओं की परीचा होती है ।

दुर्ग निरुक्त ४।१८॥ के भाष्य में खिखता है कि-

निष्यु में दावने । अक्ष्पारस्य । इस कम से दो पद पढ़े गए हैं । इसके विपरीत निरुक्त में जो निगम है उसमें इन पदों का कम अक्ष्पारस्य दावने ऋ॰ ५!३६।२॥ है। एक ही अन्थकार निगमान्तर्गत कम को नहीं तोड़ सकता, अतः निष्यु का कर्ता कोई और होगा।

त्रव विचारने का स्थान है कि दुर्गानुसार जिस ऋषि वा जिन ऋषियों ने यह निघएटु बनाया था, क्या उन्हें निगमान्तर्गत कम का पता नहीं था। यास्क की अपेत्ता वे वेदों के अधिक परिडत थे। जो आत्तेप दुर्ग ने यास्क पर किया है, वह उनके सम्बन्ध में अधिक वल से किया जा सकता है। यदि पदों का कम-विपर्यास भूल ही है, तो प्राचीन ऋषियों की अधिक भूल है। देखो निघएट में जो असूपारस्य पद पढ़ा गया है, वह ऋग्वेद में एक ही स्थान पर आता है। वह मन्त्र है ऋ० ५।३६।२॥ असूपारस्य के व्याख्यान

में इस मन्त्र के सिवा कोई खौर मन्त्र पढ़ा ही नहीं जा सकता । यास्क का ख्राभिप्राय खकूपारस्य के निर्वचन से ही है। ख्रतः उसने यही मन्त्र पढ़कर इस पद का निर्वचन दिखा दिया ।

दावने पद ऋगेद में २५ से भी अधिक वार आया है। यास्क उसका अर्थमात्र देता है। प्रतीत होता है किसी प्राचीन निघएटु में ये दोनों पद उसी कम से पढ़े गए थे, जैसा इस निघएटु में है। उस निघएटु के कर्ता ने अपने निरुक्त में दावने पद के व्याख्यान में कोई और निगम पढ़ा होगा। परंन्तु यास्क ने निघएटु का कम तो उसी से ले लिया और व्याख्या में एक ही मन्त्र पर्याप्त सममा।

यदि कोई कहे कि उन आदि ऋषियों के ध्यान में जिन्होंने यह निघरड़ वनाया था ऋग्वेद की किसी शाखा का ऐसा मन्त्र था, जिसमें पदों का कम दावने अकूपारस्य होगा, तो यह भी नहीं वनता। यास्क के पास निश्चय ही वह सब सामग्री थी, जो शाखा-प्रवर्तक ऋषियों के पास थी। यास्क जब दशतयीषु शब्द का प्रयोग निरुक्त में करता है, तो इसका यही अभिप्राय है कि वह ऋग्वेद की दशमण्डलात्मक सारी ही शाखाओं से परिचित था।

यास्कीय निघर हु में नूचित्। ४।११॥ तथा वाजपस्त्यम् । वाज-गन्ध्यम् ४।२॥ त्रादि जो पद हैं त्रीर इनका यास्कपिठत ऋ० ६।३०।३॥ तथा ऋ० ६।६८।१२॥ निरुक्तस्थ निगमों से जो कमिवपर्यास है, उसका भी ऐसा ही समाधान सममना चाहिए। वस्तुतः यास्क के मन में कम की इतनी प्रधानता नहीं थी, जितनी दुर्ग को त्राभीष्ट है।

#### दुर्ग की भ्रान्ति का कारण

दुर्ग की भ्रान्ति का कारण निरुक्त १।२०॥ का निम्नलिखित पाठ है—
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे वित्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समास्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च ।

इसका अर्थ करते हुए दुर्ग लिखता है— इमं अन्थं गवादिदेवपतन्यन्तं समास्रातवन्तः।

त्रर्थात्—इस प्रनथ का जिसमें गौं से लेकर देवपतन्यः तक शब्द हैं, समाम्रान किया ।

## १८८ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

ऐसा व्याख्यान करते हुए दुर्ग एक बात भूल जाता है। निरुक्त के वचन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिन ऋषियों ने निघएटु बनाया, उन्हीं ऋषियों ने निरुक्तादि वेदाङ्गों का भी समाम्रान किया। अतः उस आदि निघएटु पर निरुक्त भी बन चुका था। पुनः यास्क को उसका व्याख्यान करने से क्या लाभ। ऐसी अवस्था में समाम्रायः समाम्रातः स व्याख्यातव्यः वचन का दुर्गोंक्त अर्थ भी सङ्गत नहीं होता। वह समाम्राय तो व्याख्यान हो चुका था, पुनः उसके व्याख्यान करने का क्या प्रयोजन।

#### निरुक्त १।२०।। का सत्यार्थ

वस्तुतः निरुक्त १।२०॥ में इमं प्रन्थं का अभिप्राय निघरपु सामान्य से है। अर्थात् इमं प्रन्थं का योतक निघरपु शब्द यहां जातियाची है। और क्योंकि बहुत से निघरपु गौ शब्द से आरम्भ हो कर देवपत्न्यः तक समाप्त होते थे, अतः किसी पुराने व्याख्यान में इमं प्रन्थं का गवादिदेवपत्न्यन्तं अर्थ देखकर दुर्ग को अम हो गया कि वस इसका अभिप्राय इसी निघरपु से है। निरुक्त ४।१=॥ की यृत्ति में दुर्ग स्वयं लिखता है कि शाकपूरिए के निघरपु का आरम्भ भी गौ शब्द से था। सम्भव है उसके अन्त भें देवपत्न्यः पद ही हो। इसी प्रकार अन्य निघरपु प्रन्थों की वार्ता भी होगी।

## प्राचीन आचार्यों के निघरह

इस विषय पर पूर्व पृ० १६२-१६५ तक यद्यपि पर्याप्त लिखा जा चुका है परन्तु दुर्ग के अपने शब्दों में कुछ और लिखना निष्प्रयोजन न होगा।

१—निरुक्त कें तिमिमं समाम्नायं की वृत्ति में दुर्ग लिखता है—

तं च यो ऽसमाम्नातश्छन्दस्ये गावस्थितो उगवादिरन्यैर्वा निस्कैः समाम्नातस्तिममं च निघएटव इत्याचन्नते उन्ये उप्याचार्या इति वाक्यशेषः।

ऋर्थात्—तं शब्द का एक यह भी ऋभिप्राय है कि जो निघएटु दूसरे नैरुक्तों ने एकत्र किया।

अब तनिक विचारिए कि यदि दूसरे नैस्क्र निघएड वना सकत थे, अौर हम भी इस समय बाह्मणों की सहायता से नए निघएड वना सकते हैं, तो क्या यास्क एक निघएड नहीं बना सकता था। निन्हीं, नहीं, स्वप्न में भी ऐसा विचार करना हेय है, हां अतिहेय है।

२-- निरुक्त ३ । १३ ॥ की वृत्ति में दुर्ग लिखता है--

अन्ये पुनः......पतानि पूर्वाचार्यप्रामाण्यादािमश्राणि पठवन्त इत्येवं मन्यन्ते ।

अर्थात् — निवण्टु ३ । ११ ॥ भें जो कुछ नाम और कुछ आख्यात एकत्र पढ़े गए हैं, वह पूर्व आचार्यों के प्रमाण से पढ़े गए हैं, हें ऐसा कई निरुक्त-व्याख्याकार मानते हैं।

दुर्ग को इस पत्त के मानने में कोई आपत्ति नहीं ।

दुर्ग से पुराने निरुक्त व्याख्याकारों के इस वचन से, जो भाग्यवश दुर्ग ने उद्धृत किया है, यह निश्चित हो जाता है कि इस निघएटु से पहले कई आचार्य और निघएटु वना चुके थे । उन्हीं की शैली देखकर इस निघएटु के बनाने वाले ने भी नाम और आख्यात एक ही गए। में एकत्र पढ़ दिए।

जब इस निघर्दु से पहले दूसरे निघर्दु वन चुके थे, तो निस्सन्देह यह निघर्दु प्राचीन ऋषियों की कृति न रहा | यदि यह उन्हीं प्राचीन ऋषियों की कृति होता कि जिनका निरुक्त १ | २०॥ में उल्लेख है, तो निश्चय ही इसके विषय में यह न लिखा जाता कि इस निघर्दु में पूर्वाचार्यों के प्रमाण से नाम और आख्यात एकत्र पढ़े गए हैं।

३ — फिर तान्यप्येके समामनन्ति ७। १३ ॥ की वृत्ति में दुर्ग लिखता है—

एके नैरुक्तास्तान्यपि गुणपदानि वृत्रांहोमुक्प्रभृतीनि अग्न्यादौ देवतापदसमास्नाये पृथकपृथक्समामनन्ति ।

त्र्यर्थात्—कई एक नैरुक्त उन गुरापदों को भी त्र्यग्न त्रादि के साथ देवतापदसमाम्नाय या निघरदु के दैवतकार में पृथक् पृथक् एकत्र करते हैं।

<sup>9 —</sup> तुलना करो, इस इतिहास का भाग दूसरा, पृ० १३३-१३६ ।

२ —दावने | अकूपारस्य | के सम्बन्ध में हमने भी यही लिखा है कि यह कम यास्क ने पूर्वाचार्यों का अनुकरण करते हुए रखा है | देखों पृ० १८७ |

## १९० वैदिक वाङ्गय का इतिहास सा० १ ख० २

इससे भी स्पष्ट विज्ञात होता है कि नैस्क्त लोग अपना अपना निघरड़ आप वनाते थे। फिर नैस्क्त यास्क ने प्रस्तुत निघरड़ वनाकर उसी पर अपना निस्क रचा, ऐसा मानने में क्या दोष।

अब देखिए सत्यव्रत आदि के लख को । मधुसूदनसरस्वती को निरर्थक ही 'भ्रान्तिवादी वेदान्ति' लिखने वाला सत्यवत लिखता है—

महाभारतीये मोत्तधर्मपर्विण 'शिपिविष्ट'-नामनिर्वचनप्रसङ्गे ये त्रयः स्त्रोकाः ( ३४२ अ० ६६, ७०, ७१ स्त्रो० ) दृश्यन्ते, तैश्च ज्ञायते यास्ककृतमेवैतन्निरुक्षम् ।

अस्त्येव हात्र निघरहुभाष्ये शिपिविष्ट-निवचर्नञ्ज द्विविधम्। तत्रैव किञ्चिदुत्तरं द्वाभ्यां स्ठोकाभ्यां (३४२ अ० ८६, ८७ स्ठो०) निघण्द्रकर्तृनाम च प्रकटितम्। तथा हि —

वृषो हि भगवान् धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत।
निघएटुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम्।
किपर्वराहः श्रेष्टश्च धर्मश्च वृष उच्यते।
तस्माद् वृषाकिष प्राह कश्यपो मां प्रजापितः। इति

त्रस्त्येव हात्र निघएटौ दैवतकाएडे द्युस्थानदेवताख्यानेषु वृषाकिपरिति।

ऋर्थात्—सत्यव्रत का सारा वल इसी वात पर है कि महाभारतानुसार निघर दे के पदों के आख्यान में कश्यप प्रजापित ने ख्रुपाकिप शब्द पढ़ा है। और क्योंकि प्रस्तुत निघर दे के दैवतकार में ख्रुपाकिप शब्द पढ़ा हुआ मिलता है अतः यह निघर द्व प्रजापित कश्यप प्रणीत है।

हम अभी लिख चुके हैं कि निघएड अन्थ अनेक थे। क्या यह निश्चय से कहा जा सकता है, कि इस निघएड के सिवा वृषाकिष राव्द और किसी निघएड के दैवतकाएड में नहीं पढ़ा गया होगा। नहीं, कदापि नहीं। निरुक्त धीएमन्यव के वचन से पता लगता है कि औपमन्यव के अथवा उससे भी पुराने किसी निघएड में शिक्तिपिविष्ट। विष्णु। यह दो

विष्णु के नाम पढ़े गए थे । यदि यह दो नाम इतने पुराने निघर हु में पढ़े जा सकते हैं, तो ख़बाकि नाम भी पढ़ा जा सकता है । इससे यही निश्चय होता है कि प्रजापित-कश्यप ने इसे अपने निघर होंगे । इतने लेखमात्र से यह निर्णय नहीं हो सकता कि प्रस्तुत निघर प्रजापित-कश्यप प्रणीत है ।

प्रो॰ कर्मकर का तीसरा हेतु निम्नलिखित है -

निघर इराष्ट्र १। में तिळित् के दो अर्थ दिए हैं। यास्क उनमें से अन्तिक को ही उचित अर्थ मानता हुआ प्रतीत होता है। यदि वह निघर गुका भी बनाने वाला होता तो तिळित् का वयार्थ न लिखता।

निघएड २।१६॥ के ३३ वधकर्मा धातुओं में वियातः। ऋष्वरडल । तिळत्। ये तीन नाम पढ़े गए हैं। कौत्सन्य के निहक्ष-निघएड में भी हिंसा वाची ३९ पदों में आखरडल और तिडत् दो नाम पढ़े गए हैं। कौत्सन्य तिडत् को खन्तिक नामों में भी पढ़ता है। प्रतीत होता है, प्राचीन परिपाटी के अनुसार ही यास्क ने भी ये नाम वधकर्मा धातुओं में पढ़ लिए हैं। इनके वहां पढ़ने का खिभप्राय इनके धात्वर्थ की और निर्देश करने का है। यास्क निरुक्त ३१९०॥ में इस बात का विशेष ध्यान रखकर कहता है—

#### ताळयतीति सतः।

ऋर्यात्—ताडन करने से ही तिडित् नाम है । अतः तिछित् का अन्तिक-नाम गौरा है । विद्युत् ऋर्य में भी ताडन कर्म पाया जाता है । यास्क ने वधकर्मा धातुओं में ताल्हि आख्यात पढ़कर इस वात को और भी स्पष्ट कर दिया है । जिस धातु से तिछित् वनता है, उसी से ताल्हि वनता है । अतः धातुओं में नाम पढ़ कर उसके यौगिक रूप का विशेष दिखाना ही प्रयोजन है ।

प्रो॰ कर्मकर का चौथा हेतु हास्यजनक है | वे लिखते हैं कि निघएड में व्याप्तिकर्मा सात धातु पढ़े गए हैं | उन में दो नाम हैं | निघएडकार ने इन्हें भी भूल से धातु ही समभा था, और यास्क ने उस भूल को दूर किया है |

इसका ग्रमिप्राय तो यह है कि निघरहकार वड़ा ही मूर्ख था। वह इतना भी नहीं जान सका कि नाम श्रीर श्राख्यात में क्या भेद है। यह निघर्छ- कार की अच्छी स्तुति है। वया यास्क को भाष्य करने के लिए ऐसे ही निकृष्ट निघरपुकार का प्रन्थ मिला था।

इन नामों के धातुत्र्यों में पढ़ेन का भी वस्तुत: वही प्रयोजन है, जो पहले कहा गया है।

सत्यव्रतसामश्रमी के दिए हुए महाभारत के श्लोकों से यह निर्णय करना कठिन है कि प्रजापित कश्यप ने ही प्रस्तुत निघएड बनाया, ऐसा पूर्व विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है। इस के खएडन से पं॰ राजाराम और प्रो॰ सिद्धेश्वर बर्मा के विचारों का भी खएडन जानना चाहिए।

# निघएदु के यास्क-प्रणीत होने में यास्क का प्रमाण

यदि यास्क स्वयं कह दे कि यह निघएड मेरी कृति है, तो इस से वढ़ के इस विषय का निर्णायक और कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। भाग्यवश यास्क ने इस विषय में अपना लेख किया है। इस लेख की उपस्थिति में दुर्ग, रोथ, सत्यव्रत, राजाराम और कर्मकर आदि के लेख बहुत कम मूल्यवान हैं, नहीं, उनका कोई मूल्य रहता ही नहीं। देखिए यास्क क्या लिखता है—

अथोताभिधानैः संयुज्य हिवश्चोद्यति—इन्द्राय वृत्रक्षे । इन्द्राय वृत्रक्षे । इन्द्रायांहोमुचे । इति । तान्यप्येके समामनित । भूयांसि तु समाम्रानात् । यत्तु संविज्ञानभूतं स्यात्प्राधान्यस्तुति तत्समामने । अथोत कर्मभिर्ऋषिर्देवताः स्तौति वृत्रहा । पुरन्दरः । इति । तान्यप्येके समामनित । भूयांसि तु समाम्रानात् । ७।१३॥

अर्थात् — कई नैरुक्त विशेषणों सिहत इन्द्र आदि देवता पदों का समाम्रान करते हैं। परन्तु फिर भी उन के समाम्रान करने से अनेक विशेषण वच जाते हैं। परन्तु जो प्रधान स्तुतिवाला ( अग्नि आदि ) देवता-नाम है, उस का में समाम्रान करता हूं। कई आचार्य कर्म से प्रसिद्ध देवता-नाम निघएडु में एक प्रवृते हैं। यथा ग्रुत्रहा इलादि। परन्तु वे भी सब का समाम्रान नहीं कर सके।

इसी वचन के व्याख्यान में दुर्ग लिखता है कि-

## श्रहं तु न समामने।

में उन ब्राचार्यों जैसा समान्नाय नहीं बनाता । यास्क ने जैसा निरुक्त में

लिखा है, वस्तुतः वैसा ही उसका यह निघण्ड है । यास्क के इस लेख से बढ़ के इस विषय में अन्य किसी का प्रमाण नहीं हो सकता । वह स्पष्ट स्वीकार करता है कि यह समाम्नाय उसका अपना वनाया हुआ है।

अव रही बात प्रो॰ बेलबेल्कर की | प्रो॰ महोदय का मत है कि निघरादु के चतुर्थाध्याय में जो पद पढ़े गए हैं, वे अज्ञात या संदिग्ध अर्थ और व्युत्पत्ति वाले हैं | संदिग्ध अर्थ वाले मानकर ही किसी वा किन्हीं प्राचीन आवार्य वा आवार्यों ने ये पद एकत्र किए थे |

निघरां के चतुर्थकार का क्या स्वरूप है, इस विषय में यास्क निरुक्त १।२०॥ में स्वयं लिखता है—

#### **एतावतामर्थानामिदमभिधानम्**

त्र्यर्शत्—चतुर्थकारा में अनेकार्थवाची एक-एक पद पढ़ा गया है ।
फिर निरुक्त चतुर्थाध्याय के आरम्भ में जहां से उन पदों का भाष्य
आरम्भ होता है, वह लिखता है—

श्रथ यान्यनेकार्थान्येकशब्दानि तान्यतोऽनुक्रमिष्यामोऽनव-गतसंस्कारांश्च निगमांस्तदैकपदिकमित्याचत्तते ।

त्रर्थात् — त्र्यव जो अनेक अर्थे। वाले एक एक शब्द हैं, उन का यथाकम व्याख्यान करेंगे। और अनवगत संस्कार वाले निगम भी पढ़ेंगे। इस को ऐक-पदिक कहते हैं।

> इसी निस्तान्यन की शत्ते के अन्त में दुर्ग लिखता है— अनेन नाम्नान्येऽप्याचार्या 'आचलते'।

अर्थात्—इस काराड का ऐकपदिक नाम पहले आचार्यों को भी अभि-मत था।

इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पहले निघर्द्धकार भी अपने अपने अन्यों में यह ऐकपिदक काएड पढ़ते थे, आरे अपने अपने जिस्कों में उस का यही नाम रखते थे। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उन प्राचीन आचार्यों के निघर्द्ध अन्यों में भी इस ऐकपिदक काएड में यही पद पढ़े जाते थे, या भिन्न मन्न पद होते थे? हमारा विचार है कि प्रथेक निस्क्तकार अपनी दृष्टि से

## १९८ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २

अनवगतसंस्कार वाले निगमस्थ पदों को पढ़ता था । इसका प्रमाण भी है ।

श्वात्रम् को यास्क निघएड २ ११०॥ में धननामों में पढ़ता है। पुनः वह इसी शब्द को निघएड ४ १२॥ में पढ़ता है। इसकी व्याख्या निरुक्त ४ १३॥ में हैं। वहां यास्क श्वात्रम् इति जिपनाम यह किसी प्राचीन निघएड का प्रमाण देता है। इससे ज्ञात होता है कि श्वात्रम् का धननाम पढ़कर भी यास्क के हृदय में यह वात श्रङ्कित थी कि जैसा प्राचीन नैरुक्त पढ़ चुके हैं, इस पद का जिप्रार्थ भी है। अत: उसने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए यह पुद चतुर्थाध्याय में दोवारा पढ़ा।

प्राचीन नैरुक्तों ने अपने ऐकपदिक कारखों में थे सब राब्द नहीं पढ़े थे, जिन्हों यास्क पढ़ता है। इस निघएटु ४।२॥ में शिपिविष्ठ और विष्णु दो नाम पढ़े गए हैं। इनमें से विष्णु तो पहले भी निघएटु ३।१०॥ में यज्ञ नामों में पढ़ा गया है, परन्तु शिपिविष्ठ पद अन्यत्र नहीं पढ़ा गया। यास्क निरुक्त ५।०॥ में वताता है कि किसी प्राचीन आचार्य ने ये दोनों पद विष्णु के नामों में पढ़े थे। सम्भवतः वह आचार्य औपमन्यव था। इससे हम जान सकते हैं कि यद्यपि शिपिविष्ठ का अर्थ भी यास्क से पहले ज्ञात था, परन्तु ब्युत्पत्ति आदि के दर्शाने के लिए यास्क ने इसका ऐकपदिक में पाठ कर लिया। इस ऐकपदिक कारख में और भी ऐसे अनेक पद पढ़े गए हैं, जिनका कि यास्क से पहले नैरुक्कों को निश्चित अर्थ प्रतीत था वा थे। अतः प्रो० वेलवेलकर का यह अनुमान कि ऐकपदिक कारख के सब पद संदिग्धार्थ आदि जानकर किन्हीं प्राचीन आचार्यों ने एकत्र कर दिए, मान्य नहीं। ये पद तो यास्क ने अपनी दृष्टि से एकत्र किए हैं। वह इनका अनेकार्थ और निर्वचन अपने मत में दिखाना चाहता था। वस इतना ही उसका अभिप्राय है।

पूर्वोक्त सारे प्रसङ्ग को आधन्त पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत निघएड यास्क-प्रसीत है ।

#### निघरादु का स्वरूप

इस निघरा में पांच अध्याय और तीन कारड़ हैं। पहले तीन नैघराङक कारड, चौथा नैगमकाराड और पांचवां दैवतकाराड कहाते हैं। इस समग्र तक जितने भी निषयु मुदित हो चुके हैं, उनमें से डा॰ स्वरूप का संस्करण सर्वोत्तम है। उस संस्करण के देखने से पता लगता है कि इस निषयुट के दो पाठ हो चुके हैं, एक है लघुपाठ और दूसरा बहत्।

यह निघएड निरुक्तान्तर्गत ही है। दुर्ग और स्कन्द आदि के भाष्यों में निरुक्त के प्रथमाध्याय को पष्ठाध्याय कहा गया है। वे निघएड के प्रथम पांच अध्यायों से आरम्भ कर के आगे प्रति अध्याय की गएाना करते हैं। सूद्धम दृष्टि से देखा जाए तो यही प्रतीत होता है कि निघएड भी निरुक्त कहलाता था। और प्रत्येक निरुक्तकार इसे रच कर आगे व्याख्यान आरम्भ करता था।

### यास्कीय निरुक्त

अब हम यास्कीय निरुक्त का संचित्त वर्णन करेंगे । इस निरुक्त के १२ अध्याय हैं । आजकल परिशिष्ट रूप में दो अध्याय और मिलते हैं, परन्तु पूर्व काल में इन परिशिष्टों का अधिकांश वारहवें अध्याय के अन्तर्गत ही था । नीचे ऐसे कतिपय प्रमाण दिथे जाते हैं, जिन से निर्णय हो सकता है कि ये अध्याय नवीन नहीं हैं—

१—सायरे अपने ऋषेवदभाष्य के उपोद्घात के अन्त में लिखता है— पञ्चाध्यायरूपकाराडत्रयात्मक पतस्मिन् अन्थे परिनरपेद्य-त्या पदार्थस्योक्कत्वात् तस्य अन्थस्य निरुक्कत्वम् । तद्वशाख्यानं च सिमास्नायः समाम्नात इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभव-त्यनुभवतीत्यन्तैर्द्वादशभिरध्यायैर्थास्को निर्ममे।

त्रथात् इस पञ्चाध्यायी निष्णु को भी निरुक्त कहते हैं। त्रौर उस का व्याख्यान समाम्नायः समाम्नातः से त्रारम्भ करके तस्यास्तस्या-स्ताद्भाव्यमनुभवति, त्रानुभवति १२ अध्याय तक यास्क ने बनाया।

इस वर्चन से एक तो यह प्रतीत होता है कि सायणा निघएड को भी यास्त्रकृत मानता है। दूसरे यह भी जाना जाता है कि सायणानुसार निरुक्त की समाप्ति तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभवति, अनुभवति पर होती है। यह पाठ ब्राजकल के निरुक्तों के ब्रानुसार १३। १३॥ है, परन्तु सायण के पाठ में बह बारहवें अध्याय के ब्रान्तर्गत ही था।

तारडयब्राह्मण ४।=।३॥ के भाष्य में सायण लिखता है---

तथा च यास्कः । शुकातिरेके पुमान् भवति । शोणितातिरेके स्त्री भवति । द्वाभ्यां समेन नपुंसको भवति ।

यह पाठ निरुक्त १४।६॥ में मिलता है । स्त्रर्थात् यह पाठ उस पाठ से स्रागे है, जहां पर कि सायण निरुक्त की समाप्ति मानता है। ताण्डय भाष्य में सायण ने इसे यास्क के नाम से पढ़ा है। इससे स्रनुमान होता है कि निरुक्त के परिशिष्ट का जो चौदहवां स्रध्याय है, वह भी मायण के समय में विद्यमान था।

न होषु प्रत्यत्तमस्त्यनुषेरतपसो वेत्युपक्रम्य भूयोविद्यः प्रश् स्यो भवतीति चानिधायाह तस्माद्यदेव किञ्चानूचानोऽभ्यूहत्यार्षे तद् भवतीति। स्रतोऽयमथों यो ग्रन्थ इति विद्वद्भिरादरणीयः।

उवट ने जो पाठ यहां उद्धृत किया है, यह निरुक्त १३।१२॥ में भिलता है। इस से ज्ञात होता है कि निरुक्त का तेरहवां अध्याय उवट के समय में विद्यमान था।

३ - वररुचि ऋपने निरुक्त समुच्चय के आरम्भ में लिखता है-

निरुक्तप्रित्रयानुरोधेनैय मन्त्रा निर्वक्षव्याः । मन्त्रार्थज्ञानस्य च शास्त्रादौ प्रयोजनमुक्तम्-योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्जुते नाकमेति ज्ञानिविधूतपाष्मा इति । शास्त्रान्ते च—यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभवतीति च ।

यां यां देवतां वचन निरुक्त १३।१३॥ में मिलता है । सायण भी निरुक्त की समाप्ति यहीं मानता है। परन्तु वररुचि के मत में एक बात विचार-णीय है। योऽर्थज्ञ मन्त्र निरुक्त की प्रथम पंक्ति नहीं। निरुक्त के ब्रारम्भ भें तो यह ब्रवश्य है। क्या इसी प्रकार ताद्भाव्यमनुभवित निरुक्त के ब्रान्त में होते हुए भी निरुक्त की ब्रान्तिम पंक्ति नहीं। यह देखना चाहिए।

४--- एकन्द-महेश्वर निरुक्त १।२०॥ के भाष्य में यां यां देवतां

 <sup>-</sup>यह सारा पाठ हमने मुम्बई, बनारस, और अपने कोश से शोध कर दिया
 है | मुम्बई और बनारस के संस्करण में यह पाठ बड़ा अशुद्ध छपा है |

निरुक्त १३।१३॥ को उद्धृत करता है। स्कन्द-महेश्वर का भाष्य निरुक्त १३।१३॥ तक है।

५—संवत् ६३० के समीप का उद्गीथ ऋ ० १०।७१।५॥ के भाष्य में यां यां देवतां निरुक्त १३।१३॥ को उद्भृत करता है।

६-उद्गीथ से बहुत पहेंल होने वाला दुर्गाचार्य लिखता है-

विद्यापारप्राप्त्युपायोपदेशो मन्त्रार्थनिवचनद्वारेण । देवता-भिधाननिर्वचनफलं देवताताद्भाव्यमित्येष समासतो निरुक्तशास्त्र-चिन्ताविषयः ।

वच्यति हि—यां यां देवतां निराहः । वच्यति हि—'क ईषते तुज्यते कः' इति । वच्यति हि—'क ईषते तुज्यते कः' इति । वच्यति हि—स एष महानात्मा सत्तालच्चणः । । । अविकृत्य 'क उदाहरिष्यति च—-'अयैतं महान्तमात्मानं' अधिकृत्य 'क ईषते तुज्यते' इति । ध

इन पांच स्थानों में से पहले स्थान पर निरुक्त १३।१२-१३॥ को, दूसरे स्थान पर निरुक्त १३।१३॥ को, तीसरे स्थान पर पुनः निरुक्त १३।१३॥ को, चौथे स्थान पर निरुक्त १४।३॥ को खौर पांचवें स्थान पर निरुक्त १४।१॥ खौर १४।२६॥ को दुर्ग उद्धृत करता है।

इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि दुर्ग के अनुसार निरुक्त की समाप्ति निरुक्त यां यां १२|१२॥ पर ही होती है | परन्तु उसने निरुक्त १४|२६॥ तक को यास्क की कृति माना है | सम्भव है, आजकल के परिशिष्ट के ये भाग दुर्ग के काल में यां यां से पहले हों | परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि दुर्ग निरुक्त के परिशिष्टों के अधिकांश को यास्क का वनाया हुआ ही मानता है | वदयति

१-- निरुक्तभाष्य १।४॥

२-- निरुक्तभाष्य १।२०॥

३---निरुक्तभाष्य ३ | २ ९॥

४---निरुक्तभाष्य ७ । ४॥

५--- निरुक्तभाष्य १०।२३॥

६ — दुर्गादि से भी बहुत पुराना चृहद्देवताकार वृहद्देवता के अष्टमाध्याय म लिखता है—

## न प्रत्यच्रमनृषेरस्ति मनत्रम् ॥ १२६ ॥

यह वचन जिन्हक १३।१२॥ के आधार पर विखा गया है। निरुक्त का वचन निर्मालिखत हैं—

## न ह्येषु प्रत्यत्तमस्त्यनृषेरतपसो वा

• बृहद्देवता के अनेक वचन निरुक्त के आधार पर लिखे गए हैं। उन सबको बृहद्देवता के सम्पादक परलोकगत प्रो० मैकडानल ने एकच किया है। परन्तु मैकडानल की सूची में पूर्वीक्त स्थल का निर्देश नहीं है।

निरुक्त के तरहवें अध्याय के वचन जब इतन पुराने ग्रन्थों में मिलते हैं, तो इस अध्याय को नया समभना वड़ी भूल है । यह अध्याय यास्कर्ण कृत है, इसमें कोई सन्देह नहीं । चाँदहवां अध्याय भी दुर्ग के काल से बहुत पहले का होगा । अतः डा॰ स्वरूप का निम्नलिखित लेख विश्वास योग्य नहीं—

The commentary of Durga, written before the addition of the parisistas.

यर्थात् — दुर्गभाष्य परिशिष्टी के मिलाए जाने से पहले लिखा गया था। दुर्ग तो स्वयं परिशिष्टों को उद्युत करता है। निघरादुभाष्य बारह अध्यायों में ही समाप्त होता है, ख्रांतः दुर्ग लिखता है—

#### इयं च तस्या द्वादशाध्यायी भाष्यविस्तरः।

परम्तु इससे आगे अतिस्तुतियां हैं। व या तो पहले वारहवें के अन्त में होंगी या आरम्भ से ही परिशिष्ट रूप से जोड़ी गई होंगी।

परिशिष्टगत अतिस्तुतियां प्राचीन निरुक्तों का भी अक्षे थीं यास्क ने ही ये अतिस्तुतियां नहीं पढ़ीं। उससे पहले आचार्य भी

१ - बहद्देवता ५० १३६ - १४५

२--- निरुक्तभाष्य १।१॥

निरुक्त की समाप्ति पर इन्हें पढ़ते थे । इसीलिए यास्क लिखता है—
अथेमा अतिस्तुतय इत्याचन्नते ।

इस पर दुर्ग लिखता है —

अन्येऽप्याचार्या एवसेवैता आचत्तते कथयन्ति ।

अर्थात्-दूसरे आचार्य भी इन्हें अतिस्तुतियां कहते हैं।

1 स्कन्द─महेश्वर अध्याय १३ के भाष्यारम्भ में लिखता है —

यथा प्रतिज्ञातं समाम्नायो व्याख्यातः । इदानीं पूर्वाचार्याणां मतानुवृत्तितत्परतया अथेमा अतिस्तुतय इत्याचन्नते ।

अर्थात्—पूर्वाचार्यों के मतःका अनुकरण करके ये अतिस्तुतियां पढ़ी जाती हैं।

इससे यागे यास्क लिखता है—

सोऽग्निमेच प्रथममाह

इस पर दुर्ग की वृत्ति है —

स इति स्तोता असावाचार्यः 'अग्निर्मव' अधिकृत्य प्रथममाह। सः के अर्थ में स्वन्य-महेरवर ने लिखा है—

### सोऽतिस्तोता पूर्वाचार्यो वा

हम इस का यही अर्थ समम्तेत हैं कि अतिस्तुतियों में पहेल आचार्य भी अपित को प्रथम पढ़ते थे, अतः यास्क ने भी ऐसा ही किया ।

#### 🗤 🛴 यास्कोद्धृतः ग्रन्थकार

उन वारह नैरुक्तों के सिवा जिन का वर्णन पहेंत हो चुका है, यास्क , शाकटायन, कैरिस, शाकल्य, और शाकपूणिपुत्र का भी स्मरण करता है। इन के अतिरिक्त वह अनेक वैदिक ऋषियों के नाम भी तेता हैं।

## **ब्राचीभ्यास्नाय**ः

त्रादित्य शब्द पर भाष्य करते हुए निरुक्त २।१३॥ में यास्क लिखता हैश्रदितेः पुत्र इति वा। श्रव्यप्रयोगं त्वस्य। एतदाचीभ्यास्नाये स्कूभाक्।

1 115

यहां जो **ग्राचिभ्याम्नाय** शब्द है, उस का त्रर्थ करने में परिडत लोग बड़ी क्लिप्ट कल्पना करते हैं। उन का त्रर्थ है भी त्र्यसत्य, ग्रतः इस का सत्यार्थ लिखा जाता है।

## दुर्ग की भूल

अपनी वृत्ति में दुर्ग लिखता है—

त्रार्चाभ्याम्नाये । ऋचो यस्मिन्नाम्नाये श्रमि उपर्युपर्याम्ना-ताः सोऽयमार्चाभ्याम्नायो दाशतयः ।

इस से प्रतीत होता है कि दुर्ग के अनुसार इस शब्द का अर्थ ऋग्वेद है ।

स्कन्द-महेश्वर की भूल

स्कन्द अपनी निरुक्त-टीका में लिखता है-

श्राचीभ्याम्नाये । ऋचां समूह श्राचम् । श्रभ्याम्नायत इत्य-भ्याम्नायः । ऋच एव यजुषा ब्राह्मऐन चामिश्रा श्राम्नायन्ते श्रामि-मुख्येन यस्मिन्नसावाचीभ्याम्नायः । तस्मिन् ऋम्बेद इत्यर्थः । श्रान्ये ऋचाभ्याम्नाय इति पठन्ति ।

त्रधात्—स्कन्द का भी विचार है कि इस शब्द का अर्थ ऋग्वेद ही है। परन्तु सारे ऋग्वेद में ऐसा एक भी सूक्ष नहीं जिस सारे का देवता आदित्य हो। निरुक्त के दुर्ग से प्राचीन भाष्यकार मानते थे कि आर्चाभ्याम्नाय में एक सम्पूर्ण सूक्त ऐसा है जिस का देवता आदित्य है। दुर्ग ने पहले शब्द का अशुद्ध अर्थ समक्त लिया, और पुनः उन का खरडन किया जो सारे सुक्त का आदित्य देवता मानते थे। वह लिखता है—

त्रान्ये तु मन्यन्ते । त्रादित्य इत्येतदेवाल्पप्रयोगम् इति तत्र त्वेतद्विरुद्धवते स्क्लभागिति ।

जब दुर्ग ने एक वार निश्चय कर लिया कि इस राब्द का अर्थ ऋग्वेद है, तो उसने देखना आरम्भ किया कि क्या ऋग्वेद में कोई ऐसा स्क्ल है जिसका देवता आदित्य हो । जब उसे ऐसा स्क्ल न मिला तो उसने तत्सम्बन्धी निरुक्त के सारे पाठ का अर्थ बदला। और प्राचीनों के व्याख्यान के विरुद्ध लिखा,

१—डा॰ स्वरूप च मिश्राभ्पढ़ते हैं।

जिन्होंने प्रतीत होता है सरल समम कर इस शब्द का व्यर्थ छोड़ दिया होगा। व्यव प्रश्न होता है कि इस शब्द का सत्यार्थ क्या है ?

### आर्चाभ्याम्नाय एक शाखा है

एक वर्ष से इ.छ ऋधिक समय हुआ, जब में निरुक्त के इस पाठ का वार-वार विचार करता था। एक रात्रि मैंने काशिका के चतुर्थाध्याय के तीसरे पाद का पाठ किया। सूत्र १०४ की वृत्ति पढ़कर मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। मैंने पहले भी कई वार यह पाठ पढ़ा था, परन्तु यह वात कभी सूमी न थी। काशिका में लिखा है—

> श्रालिक्यश्चरकः प्राचां पलङ्गकमलावुमौ । ऋचाभारुणिताण्डवाश्च मध्यमीयास्त्रयोऽपरे॥

अालिम्बनः। पालिङ्गनः। कामिलनः। आर्चामिनः। आरू-णिनः। ताणिडनः।

अर्थात् - ऋचाभेन श्रोक्तमधीयते आर्चाभिनः । तेषामाम्रायः आर्चाभ्या-म्नायः । ऋचाभश्रोक्त सहिता आदि के पढ्न वाल आर्चाभिन, उनका आम्राय आर्चाभ्याम्याय । उस आर्चाभ्यामाय में आदित्य देवता का एक सम्पूर्ण स्क्त था ।

प्रतीत होता है कि आर्चाभ्यामाय या आर्चाभियों की संहिता दुर्ग और स्कन्द को नहीं मिल सकी, अतः उन्होंने एक क्षिष्ट कल्पना की। दुर्ग का अनुकर्ण करने वाले पं॰ राजाराम, पं॰ रामप्रपन्न, पं॰ सीताराम, डा॰ स्वरूप आदि ने भी यही भूल की। दुर्ग का अर्थ तो अत्यन्त हास्यजनक है। 'ऋचाएँ जिसमें ऊपर-ऊपर एकत्र हों, वह आर्चाभ्यामाय।' यहां श्रामि का ऊपर-ऊपर अर्थ बहुत भहा है।

इस बात के जानने के अगले ही दिन मैंने सारी वार्ता पं० राजाराम पं० चारुदेव आदि को सुनाइ । उन्होंने अत्यन्त हिष्त होकर कहा, कि वस्तुत: यही इस शब्द का सच्चा अर्थ है ।

#### यास्कोद्धृत अन्य प्रन्थ

श्राचीभ्यास्राय के सिवा यास्क निरुक्त १० । प्रा में काठकम् श्रीर हारिद्र-विकम् को उद्भृत करता है। ऋग्वेद के लिए वह दशतयीषु शब्द का प्रयोग करता है। इसका श्रर्थ है 'ऋग्वेद की सारी ही शाखात्रों में।' इनके श्रातिरिक्त जिन वैदिक प्रन्थों के प्रमाण यास्क ने दिए हैं, उनमें से श्रानेकों के नाम डा॰ स्वरूप ने अपनी सूचियों में एकत्र कर दिए हैं। 9

## निरुक्त में प्राचीन प्रन्थों के अन्वेषण योग्य प्रमाण

निस्क में कुछ ऐसे भी वचन हैं, जो दूसरे अन्थों के प्रतीत होते हैं, परन्तु उन के विषय में हमसे पहले लेखकों ने ऐसा सन्देह नहीं किया। कदाचित् उनके मूल-स्थानों का पता लग जाए, इस अभिप्राय से वे नीचे दिए जाते हैं—

प्रथनात्पृथिवीत्याहुः । १।१३॥
तृतीयमृच्छतेत्यूचुः । ३।१७॥
पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त विसष्टस्य मुमूर्षतः ।
.....पूर्वमासीदुरुश्चिरा ॥

निश्चय ही किसी वा किन्हीं प्राचीन अनुक्रमिणयों के ये पाठ हैं। वे अनुक्रमिणयां श्लोकबद्ध होंगी क्योंकि ये वचन भी श्लोकों का ही भागमात्र हैं।

#### यास्कीय निरुक्त के दो पाठ

जो निस्क सम्प्रित मिलता है, निघर है के समान वह भी दो पाठों में विभक्त हो चुका है। उनमें से एक है वृहत्पाठ और दूसरा है लघु। दुर्ग की वृत्ति प्रायः लघुपाठ पर ही है। अध्यापक राजवाड़ दुर्गवृत्ति के संस्कररण की भूमिका में लघुपाठ को गुर्जरपाठ और वृहत्पाठ को महाराष्ट्रपाठ कहता है। उसका लेख निम्नलिखित है—

गुर्जरपाठो महाराष्ट्रपाठाद्विश्वसनीयो दुर्गाचार्येण प्रायः स्वीकृतश्च । गुर्जरपाठस्य खएडविमागो महारष्ट्रपाठस्य खएडविमागोद्विनः ।

ऋर्थात्—गुर्जरपाठ महाराष्ट्रपाठ की ऋषेचा ऋषिक विश्वसनीय है। दुर्गाचार्य भी प्रायः इसी को स्वीकार करता है। गुर्जरपाठ का खण्डविभाग भी महाराष्ट्रपाठ के खण्डविभाग से भिन्न है।

निरुक्त के ये दोनों पाठ कब से बने, यह कहना अभी कठिन है। निरुक्त के भावी संस्करणों में मालाबार के कोशों की सहायता भी लेनी चाहिए।

१—निरुक्त पृ० १४७—२६० |

तव इस विषय पर अधिक प्रकाश पड़ने की सम्मावना होगी ।

बृहद्देवताकार के ध्यान में निरुक्त का लघुपाठ ही होगा। वह बृहद्देवता अध्याय २ में लिखता है—

रुद्रेण सोमः पूष्णा च पुनः पूषा च वायुना ॥ ४॥

वृहद्देवता के इस श्लोकार्ध का कोई विशेष पाठान्तर भी नहीं है । बृहद्देवता का यह पाठ निरुक्त के लघुपाठ के आधार पर लिखा गया है—

पूष्णा रुद्रेण च सोमः । वायुना च पूषा ७११०॥

निरुक्त का बृहत्पाठ निम्नलिखित है-

पृष्णा रुद्रेण च सोमः। अग्निना च पूषा।

बृहद्देवता में वायुना पाठ के मिलने से यही प्रतीत होता है कि बृहद्देवता-कार के मन में लघुपाठ का ध्यान था | अध्यापक मैकडानल ने इस बात का संकेत अपनी टिप्पणी में किया है—

In associating Vayu (not Agni) with Pusan the BD. here agrees with the shorter recension of the Nirukta.

#### निरुक्त में वेदार्थ के पन्न

वेदार्थ करने के जितने पत्तों का निरुक्त में उन्नेख है वे नीचे लिखे जाते हैंअधिदैवतम

श्रध्यात्मम्

ञ्चाख्यानसमय:

ऐतिहासिकाः

नैदानाः

नैस्काः

परिवाजकाः

पूर्वे याज्ञिकाः

याज्ञिकाः

इनके सिवा एके, अपरे और आचार्याः कहकर भी कई मत दिए गए हैं, परन्तु वे नैरुक्कों के अन्तर्गत हो सकते हैं। इन्हीं पत्तों को देखकर निरुक्त ७।२॥ के भाष्य में स्कन्द-महेश्वर लिखते हें---

सर्वदर्शनेषु च सर्वे मन्त्राः योजनीयाः। कुतः। स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शनाय ऋर्थे वाचः पुष्पफलमाह इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्।

अर्थात्—नैरुक्त, ऐतिहासिक आदि सब दर्शनों में सब मन्त्रों का व्याख्यान करना चाहिए | भाष्यकार यास्क स्वयं ऐसी प्रतिज्ञा करता है |

### यास्क-रचित अन्य प्रन्थ

रुद्राध्याय के भाष्य में भट्टभास्कर मिश्र लिखता है —

# नमस्काराद्येकं यजुर्नमस्कारान्तमेकं यजुरिति यास्कः।

यास्क का यह मत इस निरुक्त में नहीं मिलता ! सम्भवतः यह मत यास्क की सर्वानुक्रमणी में मिलेगा ! उस सर्वानुक्रमणी का पता हमारे मित्र डा॰ कूहनन राज ने लगाया है । वह सर्वानुक्रमणी निदानस्त्रान्तर्गत छन्दो-विचिति के भाष्यकार पेष्टाशास्त्री अपरनाम हषीकेश ने बहुधा उद्धृत की है । उसने उस सर्वानुक्रमणी के १ प्रमाण दिए हैं । उनसे निश्चित होता है कि यह सर्वानुक्रमणी तैत्तिरीय संहिता की थी । यास्क का रुद्र सम्बन्धी मत भी यजुर्वेद से सम्बन्ध रखता है, अतः वह इसी सर्वानुक्रमणी में होगा ।

# क्या निरुक्त श्रौर सर्वानुक्रमणी का कर्ता एक ही यास्क है

प्रश्न होता है कि क्या निरुक्त और सर्वानुक्तमणी दोनों का कर्ता एक ही यास्क है। हमारा विचार है कि हां, एक ही यास्क है। चृहद्देवता में यास्क का नाम लेकर १६ वार उसका मत दिया गया है। वह मत बहुधा इस निरुक्त में नहीं भिलता। परन्तु कुछ स्थानों पर ठीक मिल भी जाता है। ख्रत: यदि यास्क दो होते, तो बृहद्देवताकार दोनों को प्रथक्-प्रथक् बताने के लिए कोई विशेषण ख्रवश्य देता। बृहद्देवताकारोद्धृत यास्क का जो मत इस निरुक्त में नहीं मिलता, वह सर्वानुक्रमणी में ख्रवश्य मिलेगा और यास्क का बृहद्देवता में बताया हुआ जो मत इस निरुक्त से कुछ विरुद्ध है, वह शाखा-भेद के कारण हो सकता है। निरुक्त में ऋ वेद को मुख्य मानकर सब कुछ लिखा गया है और तैत्तिरीयों के

अकरण में देवता आदि का भेद हो सकता है। यास्क की सर्वानुक्रमणी और वृहदे-वता में यास्क के मत आदि की विशेष विवेचना अध्यापक राज के लेख में देखनी चाहिए। <sup>6</sup>

यास्क को उद्धृत करने वाले प्राचीन ग्रन्थकार

१-- पिङ्गलनाग अपने छन्दःशास्त्र में लिखता है--

उरोब्हतीति यास्कस्य । ३ । ३० ॥

अर्थात् -- न्यङ्कुसारिणी को ही यास्क उरोवृहती कहता है।

सर्वानुकमणीकार यास्क लिखता है-

द्वितीयश्चेत् स्कन्धोग्रीवी कौण्टुकेः।

उरोवृहती वा स्यात्।

इस से ज्ञात होता है कि पिङ्गल ने यास्क की सर्वानुक्रमणी को ध्यान में रखकर पूर्वोद्धत सूत्र रचा होगा।

यास्क की सर्वानुकमणी में गद्य भाग के श्लोक भी होंगे । डा॰ राज ने दो श्लोक भी दिए हैं।

कात्यायन की सर्वानुकमणी के समान यास्क की सर्वानुकमणी में भी पहले छन्दों का वर्णन होगा।

उवट जब यास्क के छन्दःशास्त्र का वर्णन करता है, तो उस का व्यभिप्राय इसी सर्वानुकमणी के पूर्व भाग से होगा 13

२ -- शौनक अपने ऋक्प्रातिशाख्य में लिखता है--

न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वै यास्कः। सूत्र ९९३।

अर्थात् — ऋग्वेद में कोई एकपदा ऋक् नहीं, ऐसा यास्क मानता है ।

यास्क ने यह बात अपनी सर्वानुक्रमणी के पूर्वभाग में लिखी होगी।

दूसरी ओर अपनी सर्वानुकमणी में यास्क शौनक का स्मरण करता है-

द्वादशिनस्त्रयोऽष्टात्तराश्च जगतो ज्योतिष्मती । सापि त्रिष्टुविति शौनकः ।

१--यास्क की तैत्तिरीय सर्वानुकमणी, श्रंग्रेजी में लेख ।

२-- डा॰ राज का नवम प्रमारा, पृ॰ २१६ ।

३--देखो इस इतिहास का दूसरा भाग, पृ० २४०।

इस से हमारा पूर्व विचार कि शौनक, यास्क आदि समकालीन थे, और भी पक्का होता है।

#### यास्क रचित कल्प

हारलता पृष्ठ = पर लिखा है -

कल्प इति ज्योतिष्टोमाद्यनुष्टानपद्धतिर्यास्क-वाराह-बौधायनीयाद्याः।

इन सब प्रमाणों से पता लगता है कि यास्क-प्रणीत प्रन्थ निम्न-लिखित हैं—

१---निघएड

२---निरुक्त

३---याजुष-प्तर्वानुक्रमणी

४--कल्प

श्राशा है कि यल करने पर सर्वानुक्रमणी श्रीर कल्प मिल सकेंगे।

#### यास्क का काल

महाभाष्य से पहले के वाङ्मय के इतिहास के पता लगाने का यभी तक बहुत कम प्रयत्न हुआ है । श्रीतस्त्रों के अनेक भाष्य हैं, जो इस काल से पहले के होंगे। आधुलायन श्रीत का देवस्वामी भाष्य, कात्यायन श्रीत का भर्तृयज्ञ और पितृभूति-भाष्य, मीमांसा पर देवस्वामी का भाष्य, और उपवर्ष भाष्य, वेदान्त स्त्रों पर टक्क और द्रिक के भाष्य इत्यादि प्रन्थों का काल निश्चय करने के लिए अभी तक अशुमात्र भी प्रयास नहीं हुआ। इन में से कई प्रन्थ बुद्ध के काल से भी पहले के ठहरेंगे।

श्रमी श्रमी श्रध्यापक रामकृष्ण किन ने सूचना में जी है कि भर्तृहरि की मीमांसा वृक्ति के कुछ भाग मिले हैं। वे शवर से पहले के हैं। हम ने यह वृक्ति श्रमी देखी नहीं। यदि किन महाशय का निर्णय ठीक है, तो भर्तृहरि बड़ा प्राचीन प्रनथकार होगा। वे वह भर्तृहरि श्रपने महाभाष्य के व्याख्यान में एक

१--इस इतिहास का दूसरा भाग, पृ० २३६-२५२ |

२ - भर्तृहरि के सम्बन्ध में चीनी यात्री इत्सिक्ष के लेख पर हमें आरम्भ से ही सन्देह हैं । देखो इस इतिहास का दूसरा भाग, पृ० २५६ ।

त्राश्वलायन श्रौतभाष्यकार को उद्घृत करता है। वह श्रौतभाष्यकार बहुत प्राचीन होगा। श्रौतस्त्रों के भाष्यकारों के काल का निर्णय हम इस इतिहास के स्राग्ले भागों में करेंगे। इस प्रसङ्ग में इतना लिखने का यही प्रयोजन है कि प्राचीन प्रन्थकारों का काल जानने के लिए स्रामी वेड़े परिश्रम की स्रावश्यकता है। योरुप के स्रध्यापकों ने शीघ्रता में जो कुछ लिख दिया है, वह प्रमाण नहीं माना जा सकता। स्रतः यास्क स्रादि के काल के विषय में भी हम स्रामी तक कुछ नहीं कह सकते। हमारा विश्वास है कि महाभारत के लगभग तीन शताब्दी के सन्दर्र ही यास्क हुआ होगा।

#### महाभारत में यास्क का वर्णन।

सव से पहले सत्यवत सामश्रमी ने त्रपने निरुक्तालोचन में महाभारत के निम्नलिखित श्लोकों की त्रोर विद्वानों का ध्यान त्राकर्षित किया था —

> यास्को मामृषिरव्यय्रो नैकयज्ञेषु गीतवान्। शिपिविष्ट इति ह्यस्माद् गुह्यनामधरो ह्यहम्॥७२॥ स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुद्दारधीः। मत्त्रसादादधोनष्टं निरुक्तमभिजग्मिवान्॥७३॥९

अर्थात् --यास्क ने मेरी कृपा से निरुक्त प्राप्त किया !

यह सत्य है कि महाभारत में बहुत प्रचेप हुआ है, परन्तु जिस स्थान पर महाभारत में यास्क का उल्लेख है, उस से आगे ही गालव का वर्णन भी मिलता है । इस प्रसंग के नवीन होने का कोई कारण नहीं, अतः यास्क बहुत पुराना ब्यक्ति ही है ।

१--शान्तिपर्व अध्याय ३४२।

#### सप्तम अध्याय

#### निघएट के भाष्यकार

### चीरस्वामी (संवत् ११८४-१२११)

देवराजयज्वा अपने निघरहु-निर्वचन की भूमिका में लिखता है-

इदं च.....वीरस्वामि-श्रनन्ताचार्यादिकृतां निघएटु-व्याख्यां...निरीक्य क्रियते ।

अर्थात्—यह निर्वचन चीरस्वामी, अनन्ताचार्य आदि कृत निघरह व्याख्या को देखकर किया जाता है।

अपने निर्वचन के प्रसङ्ग में देवराज ३२ वार च्चीरस्वामी की व्याख्या को उद्भृत करता है। क्या यह व्याख्या यास्कीय निघराटु पर थी अथवा देवराज का अभिप्राय च्चीरस्वामी के अमरकोशोद्घाटन से हैं? यह प्रश्न बड़ा विचारणीय है, अतः आगे इस पर विचार किया जाता है—

चीर अमर-इयाख्या देवराज १- पृथुना राज्ञा अवतारिता पृथुनावतारिता वा पृथ्वी पृथ्वी १।१॥ 2191311 वियच्छति विरमति १।२।२॥ २-वियम्छति न विरम्ति १।३॥ ३-- पुष्कं वारि राति पुष्करम् । पुष्कं वारि राति पुष्करम् । 2121211 भारा। ४ - साध्यन्त आराध्यन्ते साध्याः साध्यन्त आराध्यन्त इति 91219011 91111 ४-- आ अश्नुवते आशाः ।१ [६]] थ्यरनुते श्राशा: १|२|२॥ ६ -- ककुभ्नाति विस्तारयतीति कं स्क्रभ्नाति विस्तारयति कक्रप 9 | 2 | 2 | ककुप् शशी

| ७ — हरन्त्याभिः । १ । ६॥     | हरन्त्यनया हरित्। १।२।२॥      |
|------------------------------|-------------------------------|
| म-चप्यते सूर्यचारेण चपा।     | चप्यते चपा । ११३।४॥           |
| १ ७॥                         |                               |
| ६— उनत्यूघ: । १।७॥           | उनस्यूघः। रा६।७३॥             |
| १०-सुन्छ श्राह्वयति स्वाहा । | सुष्ठु श्राहूयते स्वाहा ।     |
| 9 99                         | २ ७ २१॥                       |
| ११-शच श्वच गतौ ।१।११॥        | रुच रवच गतौ १।१।४४॥           |
| १२-राब्द्नं शब्दः ।१।११॥     | नास्ति                        |
| १३-अपि प्लवते इति नैस्काः।   | श्रिप प्लवते इति नैरुक्ताः।   |
| શુવરા                        | २ <b>।</b> ४।२०॥ <sup>१</sup> |
| १४-तुद्ति तोयम् । १।१२॥      | तुद्ति तौति वा तोयम्।         |
|                              | 181811                        |
|                              |                               |

त्रुगले १ न प्रमाणों में से केवल एक और है जिस का पता त्रुमर टीका म नहीं लग सका । अतः कुल दो ऐसे प्रमाण हैं, जो देवराज ने चीर के नाम से उद्भृत किए हैं और जिन का पता अमर टीका में नहीं मिलता । अमरटीका और देवराज का निर्वचन जिस बुरे प्रकार से छेप हैं उन्ह देखकर हम निश्चित रूप से नहीं कह सकत कि यह दोनों प्रमाण अमरटीका में नहीं होंगे, अर्थवा इन का वहीं रूप है जो सत्यव्रत के देवराज के निर्वचन के संस्करण में मिलता है ।

एक श्रौर भी बात है, जिस से चीरस्वामी के निघराउभाष्य के मिलेन का सन्देह होता है।

देवराज अपने निर्वचन की भूमिका में लिखता है-

पवं व्याकीर्णेषु कोशेषु नियमैकभूतस्य प्रतिपदिनर्वचन-निगमप्रदर्शनपरस्य कस्यचिद् व्याख्यानस्याभावान् नैघरुटुकं कारुड-मुत्सन्नप्रायमासीत्।

अर्थात् — प्रत्येक पद का निर्वचन और निगमप्रदेशन जिस भाष्य में हो,

१--- अपप्लव इति नैरुकाः । यह अोक सम्पादित पाठ है । हम ने मूल में विवन्दरम मुद्रित पाठ दिया है ।

ऐसे किसी भी व्याख्यान के अभाव से निघएटु का नैघएटुक कारड उत्सरना प्राय था 🌬

इस से यही ज्ञात होता है कि देवराज के पास चीर का वैदिक-निघरटु भाष्य नहीं था । उस के पास तो उस की अमरकोश व्याख्या ही थी । अत: च्लीरकृत अमरकोशोदघाटन के सम्पादक ओक महाशय का यह विचार कि चीर रचित छ: बृत्तियों भें वैदिक निघरटु बृत्ति भी एक थी, र सत्य प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार डा॰ स्वरूप का मत—

Of the commentaries on the Nighantu both the works mentioned by Devaraja have unfortunately been lost.<sup>3</sup>

कि निघरटु पर चीर की यृत्ति नष्ट हो चुकी है, ठीक नहीं। अधिक सम्भव यही है कि चीर ने कोई निघरटुवृत्ति नहीं रची । अनन्ताचार्य की व्याख्या भी किसी और कोश पर होगी। देवराज के भाष्य में वह एक वार भी उद्धृत नहीं मिलता।

## १-देवराज यज्वा ( सं० १३७० के निकट )

देवराज के पिता का नाम यज्ञेश्वर त्र्यार्थ त्र्यौर पितामह का नाम देवराज-यज्वा था । गोत्र उस का त्र्यत्रि था । वह रङ्गेशपुरी-पर्यन्त प्राम का रहने वाला था । समग्र वैदिक निघण्ड का भाष्य रचने वाला वही एक व्यक्ति प्रतीत होता है।

#### काल

डा॰ क्रूहनन् राज का मत है कि देवराज सायगा का उत्तरवर्ती है। वे लिखते हैं ४—

Devaraja is later than Sayana, perhaps he is a very recent author.

- पड्चृत्तयः किएताः देखो अमरवृत्ति और धातुवृत्ति के मङ्गले
   श्लोक ।
- २-देखो अमरवृत्ति के मङ्गल श्लोकों की टिप्पणी ।
- ३ -- डा॰ स्वरूप कृत निरुक्त की स्चियां भूमिका पृ० १ ।
- 4-Proceedings Fifth Oriental Conference Vol. I p. 227

इस वात का खएडन इसी भाग के पृ० २६-२६ तक हम कर चुके हैं । वहां विस्तृत रूप से दिखाया गया है कि देवराज सायण के ऋग्भाष्य की एक पंक्ति भी उद्भृत नहीं करता । इस के विपरीत मैक्समूलर श्रीर डा॰स्वरूप ने दिखाया है कि सायण ऋग्भाष्य १।६२।३॥ में निघरहुभाष्य से एक प्रमाण देता है । वह प्रमाण देवराज के निघरहुभाष्य में स्वलप पाटान्तर से मिलता है । हम अभी यह भी बता चुके हैं कि देवराज के निघरहुभाष्य के सिवा और कोई वैदिक-निघरहु-भाष्य था भी नहीं । सायण का अभिप्राय किसी वैदिक-निघरहु-भाष्य से ही है । वह है देवराज का एकमात्र भाष्य । अतः निस्तन्देह सायण देवराज के अन्य का ही प्रमाण देता है ।

डा० स्वरूप ने अपने निस्क्त की भूमिका में विस्तृत रूप से बताया है कि देवराज भोज, दैव, उस की वृत्ति पुरुषकार, पदमं त्री और भरतस्वामी को उद्युत करता है। भरतस्वामी का काल संवत १३६० के समीप का है। अतः देवराज का काल सं० १३७० से पहले का नहीं है। देवराज को सायगा उद्युत करता है। सायगा ने अपने अन्थ सं० १४०० में लिखने आरम्भ कर दिए होंगे। इसलिए देवराज सं० १३७० के समीप ही हुआ होगा।

देवराज के निघयटु-निर्वचन का जो कोश हमारे पुस्तकालय में है, वह ४०० वर्ष से कम पुराना नहीं है। उस के लेख आदि से यह वात सर्वथा स्पष्ट हो जाती है। इस प्रन्थ का इतना पुराना हस्तलेख अन्यत्र मेरे देखने में नहीं आया। इस से भो निश्चित होता है कि देवराज इतना नूतन प्रन्थकार नहीं है जितना कि डा॰ राज इसे मानते हैं।

### निघण्टु-निर्वचन

देवराज अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नैघराडुककार का निर्वचन ही अधिक विस्तार से करता है। उसके अन्थ का मूलाधार आचार्य स्कन्दस्वामी का ऋग्वेद-भाष्य और स्कन्द महेश्वर की निरुक्त भाष्य टीका हैं। अनेक स्थानों पर स्कन्द का नाम लिए विना ही वह उसकी पंक्तिनों पर पंक्तियां उद्धृत करता जाता है यथा—

<sup>1—</sup>Max Muller's 2nd ed. of Rigveda with Sayana's com. IV. CXXXIII.

२—निरुक्त भूमिका, पृ० २६ ।

१—-श्र∓वर १|२|१॥ के व्याख्यान में स्कन्द-निरुक्त-भाष्य-टीका ३।१०॥ की कई पंक्तियां विना स्कन्द का नाम स्मरण किए उद्युत की गई हैं।

२--- अध्वर ३।१०।३॥ के व्याख्यान में स्कन्द-ऋग्वेद-भाष्य १।१।४॥ की कई पंक्तियां विना स्कन्द का नाम लिए उद्धृत की गई हैं--

३---काकुद ४।२।७६॥ के व्याख्यान में निरुक्त भाष्य-टीका ५।२६॥ की कई पंक्तियां उद्धृत हैं। इत्यादि--

उगादि वृत्ति अथवा वृत्ति कहकर जिस प्रनथ से प्रमाण दिए गए हैं, वह दशपादि उगादि की वृत्ति है। उसके कर्ता का नाम हमें पता नहीं लग सका। वह कभी काशी में मुद्रित हुई थी।

देवराज ने जो माधवीय अजुक्तमिण्यां उद्धृत की हैं उनमें से नाम और आख्यात की दो अनुक्रमिण्यां डा॰ राज ने प्राप्त कर ली हैं।

देवराज १।६।१५॥ के निर्वचन में किसी अष्टादशाध्याय को उद्धत करता है। क्या यह निरुक्त का तेरहवां अध्याय है ? आजकल के निरुक्त के प्रथम परिशिष्ट में वह प्रमाण नहीं मिलता, जिसे देवराज लिखता है।

२।१६।३॥ के निर्वचन में देवराज लिखता है-

#### स्कन्दस्वामिध्यतिरिक्कभाष्यकारमते

यह कौन आचार्य है, यह विचारना चाहिए।

देवराज के निर्वचन में स्वतन्त्ररूप से बहुत कम लिखा गया है। इसमें पुरातन प्रमाणों का संग्रह अत्यधिक है।

#### श्रष्टम श्रध्याय

## निरुक्त के भाष्यकार

१-निरुक्त वार्तिक ( विकम की छठी शताब्दी से पहले )

निरुक्त पर पातज्ञल महाभाष्य से भी पहले व्याख्यान होने द्यारम्भ हो गए थे | ऋष्टाध्यायी ४।३।६६॥ के महाभाष्य में पतज्ञिल लिखता है—

शब्दग्रन्थेषु चैषा प्रस्ततरा गतिर्भवति । निरुक्तं व्याख्यायते । व्याकरणं व्याख्यायत इत्युच्यते । न कश्चिदाह पाटलिपुत्रं व्याख्या-यत इति ।

ऋर्थात्—शब्दयनथों में ही व्याख्या प्रवृत्त होती है । निरुक्त का व्या-ख्यान होता है । व्याकरण का व्याख्यान होता है । कोई नहीं कहता कि पाटलिपुत्र का व्याख्यान होता है ।

इससे प्रतीत होता है कि जिस प्रकार श्रष्टाध्यायी पर संग्रह त्रादि व्या-ख्यान पतक्षित से पहले वन चुके थे, वैसे ही निरुक्त पर भी कोई व्याख्यान हो चुके थे ।

निरुक्त वार्तिक बहुत प्राचीन प्रन्थ है । सुरेश्वर के बृहदारएयक वार्तिक के समान यह भी बड़ा बृहद्ग्रन्थ होगा । निरुक्त स्वयं एक भाष्य है । उस भाष्य पर यह वार्तिक था । इसके प्रमाण दुर्ग ने अपनी बृक्ति में दिए हैं—

१-- ऋपि चोक्कं वार्तिककारेगा-

यावतामेव धातूनां लिङ्गं रूढिगतं भवेत्। श्रर्थश्चाप्यभिधेयस्थस्तावद्भिर्गुणवित्रहः।

२-गतार्थं मन्यमानो भाष्यकारो निगमं न ब्रवीति । वार्तिककारेगा-

प्युक्तम्—

<sup>9 —</sup> यह श्लोक बृहद्देवता मे भी है |२|१०२॥ निरुक्तवृत्ति १।१॥

निगमवशाद्वह्वर्थं भवति पदं तद्धितस्तथा घातुः। उपसर्गगुणनिपाता मन्त्रगताः सर्वथा लद्द्याः॥°

३—तदुक्तं वार्तिककारेण—

क्रमप्रयोजनं नाम्नां शाकपूरयुपलचितम् । प्रकल्पयेदन्यद्पि न प्रज्ञामवसाद्येत् ॥ व

४—उक्तं च वार्तिके —

मध्यमा वाक् स्त्रियः सर्वाः पुमानसर्वश्च मध्यमः । गणाश्च सर्वे मस्तो गणमेदाः पृथक्कतेः ॥ ३

क्या बृहद्देवता यही वार्तिक है

इन चार प्रमाणों में से पहला और चौथा बृहद्देवता में मिलते हैं । पहला ठीक वैसा ही बृहद्देवता में है । चौथा बृहद्देवता में कुछ पाठान्तर से है । दूसरे प्रमाण पर राजवाड़ की टिप्पणी निम्नलिखित है—

> श्रयं स्त्रोको बृहद्देवतायां नोपलभ्यते । बृहद्देवताकारान्नान्यो वार्तिककारः ।

अर्थात् — यह श्लोक वृहद्देवता में नहीं है, परन्तु वृहद्देवता के सिवा और कोई वार्तिक भी नहीं।

तीसरे प्रमाण पर राजवाड़ अपनी टिप्पणी में लिखता है — अयं श्रोको ऽधुनोपलब्ध चृह देवतायां न विद्यते। अर्थात् — यह रलोक उपलब्ध चृह देवता में नहीं है। चौथे प्रमाण के विषय में राजवाड़े अपनी टिप्पणी में लिखता है।

दुर्गकाले वृहद्देवताग्रन्थे भिन्नाः पाठा त्रासन् । ऋधिकाश्च क्षोकाः । च. ट. पुस्तक्योः—

> सर्वा स्त्री मध्यमस्थाना पुमान्वायुश्च सर्वगः। गणाश्च सर्वे मरुत इति वृद्धानुशासनम्॥

१ - निरुत्तवृत्ति ६।३१॥

२-- निरुक्तवृत्ति = |४॥

३—निरुक्तवित्त १ १ १ श। बृहद्देवता ५ । ४ ६ ॥

# इति पाठान्त्रं पान्ते दीयते । अवस्थान

यह पाठान्तर वाला श्लोक स्कन्द-महेश्वर ११।१३॥ पर मिलता है । उसकी टिप्पणी में डा॰ स्वरूप ने भी लिखा है कि यह बृहद्देवता के ही पाठान्तर हैं।

#### निरुक्त वार्तिक एक पृथक् प्रन्थ था

हमारा विचार है कि बृहद्देवता का नाम वार्तिक नहीं है । वार्तिक एक सर्वथा पृथक् प्रन्थ था। उसके प्रमाण प्रन्यत्र भी मिलते हैं। मएडनिमश्र ने स्फोटिसिंडि नाम का प्रन्थ लिखा है। उस पर गोपालिका नाम की एक टीका है। उस टीका में लिखा है—

यथोक्तं निरुक्तवार्तिक एव —

त्रसाचात्कृतधर्मभ्यस्ते परेभ्यो यथाविधि ।

उपदेशेन संप्रादुर्मन्त्रान् ब्राह्मणमेव च ॥ इति ॥१॥

उपदेशश्च वेदस्याख्या । यथोक्तम् —

त्रर्थोऽयमस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणस्यायमित्यपि । व्याख्यैवात्रोपदेशस् स्याद्वेदार्थस्य विवित्ततः ॥ इति ॥२॥

उपदेशाय ग्लायन्त इति । उपदेशेन प्राहियतुमशक्या इत्यर्थः । अपरे द्वितीयेभ्यो न्यूना इति । विल्मग्रहणाय उपायतो चशीकरणाय । इमं प्रन्थं वदयमाणं समाम्नासिषुः समाम्नातवन्त-। स्तमेवाह वेदं च वेदाङ्गानि चेति । अङ्गशब्द उपाङ्गादेरप्युपलच-णार्थः । वेदमुपदेशमात्राद्प्रहीतुमशक्का वेदं समाम्नासिषुः । वेदार्थं चोपदेशेन ग्रहीतुमशक्का अङ्गानि च, समाम्नासिषुरिति । यथोक्कम —

त्रशक्कास्त्पदेशेन प्रहीतुमपरे तथा। वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च यत्ततः ॥ इति ॥३॥ विरमशब्दो हानन्तरमेव। तत्र निरुक्कं—बिर्णं भिरमं भास-निर्मित । व्याख्यातं च —

विल्मं भिल्ममिति त्वाह विभन्तर्थविवचत्त्रया ।

उपायो हि विभत्वर्थभुषेयं वेदगोचरम् ॥४॥ श्रथवा भासनं विल्मं भासतेर्दीतिकर्मणः । श्रभ्यासेन हि वेदार्थों भास्यते दीप्यते स्फुटम् ॥४॥ ......यथोक्रम्-

प्रथमाः प्रतिभानेन द्वितीयास्त्पदेशतः । श्रम्यासेन तृतीयास्तु वेदार्थान् प्रतिपेदिरे ॥६॥

इस सारे प्रकरण में गोपालिका टीका का कर्ता छः रलोक उद्धृत करता है। ये छः रलोक निरुक्त वार्तिक के हैं। उस ने इन के आरम्भ में स्पष्ट लिख भी दिया है कि ये निरुक्त वार्तिक में हैं। यह सब रलोक साचात्कृतधर्माणः ......निरुक्त ११२०॥ के व्याख्यान में लिखे गए हैं। निरुक्त के इस दचन का जितना स्पष्ट अर्थ यहां दिखाया गया है, उतना दुर्ग और स्कन्द के प्रन्थों में भी नहीं है। आश्चर्य की बात है कि दयानन्दसरस्वती ने भी इस निरुक्त-वचन का लगभग ऐसा ही अर्थ अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के अन्त में किया है।

इस लेख को यदि दुर्ग के पूर्वोद्धत चार प्रमाणों से मिलाया जाए, तो ज्ञात होता है कि दुर्ग भी उसी प्राचीन निस्त्त-वार्तिक के प्रमाण दे रहा है । अतः अध्यापक राजवाड़ का मत कि वृहद्देवता ही वार्तिक है, सत्य नहीं। फिर वातिक के नाम से उद्धृत किए गए श्लोक वृहद्देवता में क्यों मिलते हैं?

#### बृहद्देवता और निरुक्त-वार्तिक के श्लोकों की समानता

हम लिख चुके हैं कि दुर्ग ने वार्तिक के नाम से जो श्लोक दिए हैं, उनमें से दो बृहद्देवता में मिलते हैं। इसका कारण या तो यह हो सकता है कि वार्तिक कार ने ये श्लोक बृहद्देवता से लिए, या यह हो सकता है कि बृहद्देवता ने वार्तिक से ये श्लोक लिए। इनमें से दूसरे श्लोक का बृहद्देवता के श्लोक से कुछ पाठान्तर भी है। सम्भव है एक प्रन्थकार ने दूसरे को देख कर इसे अपने अभिप्राय के अनुकूल लिखा हो। किस प्रन्थकार ने दूसरे का आश्रय लिया, अथवा दोनों में से कौन पहले और पीछे है, इसका अभी निर्णय नहीं हो सकता। विशेष सामग्री के अभाव में इस विषय के सब अनुमान निर्थक होंगे। हां, इतना हम लिख देना चाहते हैं कि बृहद्देवता के पहले और दूसरे

अध्याय के कई श्लोक वार्तिक में अधिक उचित प्रतीत होंगे । यथा— २।१००—१०६॥

यल किए जाने पर इस प्रनथ का मिलना भी असम्भव नहीं है ?

### िया १४० प्रत्येण एक **र<del>े</del>ववेरस्वामी**

स्कन्द स्वामी अपनी निरुक्तभाष्यटीका में लिखता है-

तस्य पूर्वटीकाकारैर्ववरस्वामिभगवद्दुर्गप्रभृतिभिविस्तरेण व्या-

श्रर्थात्—इस निरुक्त भाष्य की पूर्वटीकाकार वर्वरस्वामी श्रीर भगवद् दुर्ग श्रादि बड़े विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं।

स्कन्द के इस बच्चन के स्वामी पद पर पाठान्तर भी है। वह है व्याख्यास्यामि या व्याख्यास्वामि। वर्बर का तो व्याख्यापद पाठान्तर हो नहीं सकता। सम्भव है कोई तीसरा नाम और हो, जो वर्बर और दुर्भ के, मध्य में हो। अस्तु, इतना तो सुनिश्चितहर से पता लगता है कि वर्बरस्वामी ने निस्क पर एक बड़ी विस्तृत टीका लिखी थी। क्या यही वार्तिककार तो नहीं था।

### ३ - दुर्ग ( संवत् ६५० विकम से पूर्व )

अब हम एक ऐसे वृक्तिकार का उक्केख करेगे, जिसका अन्थ कि हमें उपलब्ध है, जो वैदिक विद्वानों में एक ऊंचा स्थान रखता है और जिसका काल भी पर्याप्त पुराना है |

## दुर्ग-स्मृत प्राचीन निरुक्तभाष्यटीकाकार

दुर्ग स्वयमेव पहला टीकाकार नहीं है। उससे पहले अनेक टीकाकार हो चुके थे। हम लिख चुके हैं कि वार्तिककार भी उससे पहले हो चुका था। उन्हीं सारे टीकाकारों की सहायता से दुर्ग ने अपनी सुन्दर वृक्ति लिखी। दुर्ग उन्हें अन्ये, अपरे, एके और केचित् लिखकर स्मरण करता है। कई रथानों

१---निरुक्तटीका १।१॥ पृ० ४।

२— राजवाड़े का संस्करण, पृ० १३, १६, २७, ६६, १००, १०४, १०४, २४५, २४२, ३१७, ४=१, ६६७ इत्यादि ।

पर इन शब्दों के साथ टयाचत्ते लिखकर वह स्पष्ट दिखाता है कि यह पूर्व टीकाकारों की व्याख्या है।

#### दुर्ग के काल में निरुक्त के पाठान्तर

ऋ॰ भान्हाशा के श्रासन् पद पर वृत्ति करते हुए दुर्ग लिखता है— श्रासन् । स्युरित्यर्थः । भाष्ये ऽपि स्युः इत्येष एव पाठः । श्रासन् इत्येष प्रमाद्पाठः । धारहा।

त्रर्थात्—यास्क ने श्रासन् का स्युः अर्थ किया है। यास्क-भाष्य का पाठ असन् नहीं। यह प्रमाद से लिखा गया है।

पुन: १।१२॥ की व्याख्या में दुर्ग लिखता है-

त्रथवा संविज्ञानानि तानि । संविज्ञातानि तानि वेत्युमा-वप्येतौ पाठौ । तस्मादुभयथापि व्याख्यातव्यम् । ११२॥

अर्थात् — दोनों प्रकार का ही पाठ हो सकता है। यास्क का वास्तविक पाठ कौन सा था, यह दुर्ग को भी ज्ञात नहीं हुआ।

इसी प्रकार के त्रौर भी त्र्यनेक उदाहरण हैं।

# दुर्गोद्धृत ग्रन्थ वा प्रमाण

दुर्ग ने अपनी वृत्ति में कई ऐसे श्लोक उद्धृत किए हैं, जो ज्ञात प्रन्थों के नहीं हैं। वे कहां से लिए गए हैं, यह जानने का प्रयास करना चाहिए—

१--उक्तं च--

वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च हो चापरो वर्णविकारनाशो । धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम् ॥ व यह रलोक श्रमेक वेदभाष्यों में उद्भृत है। क्या यह वार्तिक का रलोक है।

२—तथा चोक्तम्—

ऋषयो ऽण्युपदेशस्य नान्तं यान्ति पृथक्तवशः। लक्त्रेणन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः॥ ३

१ -- पृ० ७१, ४५१।

<sup>10</sup> og-- 5

<sup>3----</sup> Yo 921

यह श्लोक शावर-भाष्य त्रादि में भी उद्युत है। ३—ग्रापि चोक्तम्

कियावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते। त्रीनत्र पुरुषान् विद्यात् कालतस्तु विशिष्यते॥¹ यह कहां का प्रमाण है, इसका पता नहीं लग सका।

प्रत्यादिकर्मीपदीर्णभृशार्थेषु-इत्यभिधाने।

यह किस कोश का वचन हैं, यह जानना चाहिए 📗 🗀

प्—नैगमकाएड के पदों की व्याख्या कैसी होनी चाहिए, इस विषय में दुर्ग लिखता है। तदुच्यते—

तत्त्वं पयायशब्देन ब्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि।

स्कन्द ने भी ४।१॥ के त्रारम्भ में यही रत्नोक उद्धृत किया है। वह तिखता है कि यह पूर्वाचार्य प्रदर्शित है।

यह निरुक्तवार्तिक का पाठ प्रतीत होता है। असे से से स्वर्धात के जिल्हा

६ — कौत्स के पत्त के खण्डन के ब्रान्त में निरुक्तः ११) शा की समाप्ति पर दुर्ग लिखता है — १९७० वर्ष

इति प्रभिन्नेषु परस्य हेतुषु स्वपत्तसिद्धाबुदिते च कारणे।

श्रवस्थिता मन्त्रगणस्य सार्थता तद्धमेतत्खलु शास्त्रमर्थवत्॥
क्या यह श्लोक दुर्ग का अपना वनाया हुआ है।

इसी प्रकार २।१०॥ के अन्त में भी एक श्लोक है।

७—निरुक्त ६।५४॥ की वृत्ति में दुर्ग लिखता है—

विकारपत्तेषु तद्धान्यधातूपादानम्-इत्याचार्यपरिभाषा।

यह परिभाषा यास्क ने कहां लिखी है, यह चिन्तनीय है।

<sup>1 - 60 3</sup>x1

२--- ५०३३।

३---५० २६२

म-शौनक की छन्दोनुकमणी , उस की दूसरी अनुक्र प्रिया , स्रौर बृहद्देवता के श्लोक अनेक वार विना अन्थ नाम-निर्देश, ही लिखे गए हैं।

 $\epsilon$ —गौड $^{8}$ , पुरास्प $^{8}$ , रामायस्प $^{8}$ , गोभिलएहास्त्र $^{9}$ , त्रौर महाभार-

१० - मीमांसासूत्रों का प्रमाण त्रातेक वार दिया गया है ।

११—६।३१॥ की वृत्ति में न्याय वात्स्यायन भाष्य १।२।६॥ में आया हुआ एक रलोक उद्घृत है ।

१२-मनु भी कई स्थलों पर उद्युत है।

9३—वेद त्र्योर त्राह्मणादि त्र्यनेक प्रन्थों के साथ मैत्रायणीय संहिता का बहुधा प्रमाण दिया गया है ।  $^{2}$ 

ऋग्वेद की किसी लुप्त शाखा का प्रमाण

१४- ११।१६॥ की वृत्ति में दुर्ग लिखता है ।

ऋगोश्च बहुवचनेन चमसस्य च संस्तवेन बहूनि दशतयीषुः स्क्रानि भवन्ति। तद्यथा—

इदं तृतीयं सवनं कवीनामृतेन ये चमसमैरयन्त-इति

यह मन्त्र दशतयी अर्थात् ऋग्वेद की किसी शाखा का है। इस समय यह तैत्तिरीय संहिता ३।१६॥ में मिलता है।

१—-<u>१</u>० ३६२ ।

२—**५०** ५**२०** ।ू

३—-पृ० ३**०१** ।

1 388 of-x

६-पृ० ३५३।

७--- पृ० २७४ |

द--पृ• २१६ ।

६-- पृ० १६१, २८२, ४४५ इत्यादि ।

#### एक और निगम

१५—अध्यात्मवाद का परम प्रदर्शक एक निगम दुर्ग १२।२६॥ की वृत्ति में पढ़ता है। यास्क के मूल में इस की प्रतीकमात्र है— एकं पादं नोतिखदित सिललादंस उचरन्। स चेत्तमुद्धरेदङ्ग न मृत्युर्नामृतं भवेत्॥ इस निगम का पूर्वार्थ अथर्व ११।४।२१॥ है।

#### सांख्य का प्राचीन सूत्र

यह किस वैदिक प्रन्थ का प्रमाण है, यह देखना चाहिए।

१६-- ७।३॥ की वृत्ति में दुर्ग लिखता है-

सांख्यास्तु प्रधानं तमः शब्देनोपादानमुच्यमानमिच्छन्ति । ते हि पारमर्षे सूत्रमधीयते—

तम एव खिलवद्मग्र श्रासीत् । तस्मिस्तमिस चेत्रज्ञ एव प्रथमो अध्यवर्तत इति ।

यही सूत्र माठरवृत्ति के अन्त में भी उद्धृत है । सम्भवतः यह पश्चशिख का सूत्र है ।

### दुर्ग का अपने सम्बन्ध में कथन

निरुक्त ४।१४॥ की वृत्ति में दुर्ग लिखता है-

### श्रहं च कापिष्ठलो वासिष्टः।

त्रर्थात्—में कापिष्ठल वासिष्ठ हूं । वह त्रपनी योग्यता के सम्बन्ध में बड़े नम्र राब्दों में कहता है—

ईटरोषु शब्दार्थन्यायसंकटेषु मन्त्रार्थघटनेषु दुरवबोधेषु मितमतां मतयो न प्रतिहन्यन्ते । वयं त्वेतावदत्राववुद्धवामह इति । ७।३१॥

त्र्यर्थात्—ऐसे कठिन मन्त्रों के व्याख्यान में विद्वानों की बुद्धियां नहीं रुकतीं। हम तो यहां इतना ही जानते हैं।

जब उसे निरुक्त के किसी पाठ पर सन्देह होता है तो वह वड़ा सावधान होता है— एवमेतद्भाष्यं दुर्योज्यं यद्येष भाष्यस्य सम्यक्पाठः । श्रथ पुनरसम्यक्पाठस्ततःसम्यक्पाठोऽत्रान्वेष्टव्यः । श्रहं तु लक्त्ये । यथैष मया मन्त्रो व्याख्यातः स एव सम्यक्पाठः स्यात् । ४१९०॥

श्चर्यात्—यदि निरक्ष का यही ठीक पाठ है, तो इसका श्चर्थ नहीं जुड़ता। श्रीर यदि पाठ ठीक नहीं तो ठीक पाठ खोजना चाहिए। में विचार करता हूं कि जैसा मैंने मन्त-व्याख्यान किया है, वही सम्यक्षाठ है।

इससे ज्ञात होता है कि निरुक्कार्थ करने में वह अपनी स्वतन्त्रता भी वर्तता है।

## दुर्ग और वेदार्थ का ऐतिहासिक पत्त

दुर्ग वेद में इतिहास तो मानता है, परन्तु उसका इतिहास नित्य इतिहास है । वह लिखता है—

एतस्मिन्नर्थे इतिहासमाचत्तते आत्मिविद इतिवृत्तं परकृत्यर्थ-वादरूपेण यः कश्चिदाध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिको वार्थ आख्यायते दिष्ट्यदितार्थावभासनार्थं स इतिहास इत्युच्यते। स पुनरयमितिहासः सर्वप्रकारो नित्यमविवित्तस्वार्थस्तदर्थप्रतिपत्तः णामुपदेशपरत्वात् ।१०।२६॥

त्रधीत इस विश्वकर्मा भौवन के विषय में आत्मज्ञानी परकृत्यर्थवादरूप से इतिहास कहते हैं। जिस किसी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक अर्थ की उसका अर्थ अधिक प्रकाश करने के लिए कथा घड़ी जाती है, वही इतिहास कहाता है। वह इतिहास सब प्रकार से नित्य और मन्त्रार्थ में अविव- चित्रस्वार्थ होता है। वह इतिहास मन्त्र का अर्थ प्रहरा करने वालों के लिए उपदेशमात्र होता था।

पुन: निरुक्त २।१६॥ पर दुर्ग की वृत्ति है-

एवमेतस्मिन्मन्त्रे मायामात्रत्वमेव युद्धमिति श्रूयते । विज्ञा-यते च – तस्मादाहुनैतद्स्ति यद्दैवासुरमिति [ शत० ११।१।६॥ ]

अर्थात — इन्द्र वृत्र के जो युद्ध मन्त्रों में वार्शित हैं, वह कोई मनुष्यों का वास्तविक युद्ध नहीं है। वह तो मध्यमस्थानी देवतात्रों का मायामात्र युद्ध है।

#### काल

हम पहले पृ० ६—१४ तक यह विस्तार पूर्वक लिख चुके हैं, कि उद्गीथादि भाष्यकार दुर्ग को जानते थे। उद्गीथ का काल संवत् ६८० के सभीप है, ख्रत: दुर्ग संवत् ६०० के सभीप वा इस से पहले हुआ होगा।

#### निवास

दुर्ग कहां का रहने वाला था, इस विषय में डा॰ स्वरूप ने लिखा है-

That he wrote his commentary in a hermitage near Jammu is proved by the colophon on f. 132 v. at the end of the eleventh chapter of *Nirukta*, which runs as follows:

ऋग्वार्थायां निरुक्तवृत्तौ जम्बूमार्गाश्रमनिवासिन श्राचार्य-भगवद्दुर्गासिंहस्य कृतौ षोडशस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः।

This shows that the full name of the commentator was Durgasimla. The fact that he lived in a hermitage and was addressed as *bhagvat* indicates that he was an ascetic and belonged to some particular order of Sannyas.

श्रर्थात्—जम्बू के समीप किसी श्राश्रम में वास करते हुए उसने निरुक्त-वृत्ति लिखी । ग्यारहवें श्रध्याय के अन्त में यह लिखा मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि उसका पूर्ण नाम दुर्गासेंह था। वह भगवन् शब्द से सम्बोधित होता था श्रीर श्राश्रमवासी था। इससे ज्ञात होता है कि वह किसी श्रेणि-विशेष का संन्यासी था।

हमारा भी यही विचार है कि दुर्ग संन्यासी था | स्कन्द-महेश्वर के निरुक्त भाष्य-टीका में भी उसे भगवद्दुर्ग लिखा गया है। परन्तु एक सन्देह इस विषय में है | दुर्ग ने अपना गोत्र स्वयं वताया है | संन्यासी लोग यज्ञोपवीत, शिखा, गोत्रादि रहित हो जाते हैं | पुनः दुर्ग ने अपना गोत्र क्यों बताया |

दुर्ग किस जम्बू के मार्गस्य आश्रम का रहने वाला था? डा० स्वरूप का विचार है कि आधुनिक पंजाब के पास रयासत कश्मीर के समीप का रहमे

१-- निरुक्त, भूभिका पृ० २६ ।

वाला था। हमारा विचार है कि दुर्ग गुजरात का रहने वाला था। य्रव भी वड़ोदा के समीप जम्बूसर एक स्थान है। दुर्ग उसी के समीप का रहने वाला था। दुर्ग मैत्रायणी संहिता को अत्यधिक उद्धृत करता है। यह संहिता गुजरात के ही स्थानों में प्रसिद्ध थी, ख्रतः दुर्ग भी सम्भवतः वहीं का निवासी था। परन्तु यह सब ख्रभी तक ख्रनुमानमात्र है। हम निश्चय से कुछ नहीं कह सकते।

## दुर्गवृत्ति के प्राचीन हस्तलेख

डा॰ स्वरूप त्रपने निरुक्त की भूमिका में लिखते हैं-

A manuscript of his commentary in the Bodelian Library is dated 1387 A.D.......The manuscript was copied at Bhrigukshetra in the reign of Maharana-Durgasimhavijaya.

त्रर्थात्—त्राक्सफोर्ड के बोडेलियन पुस्तकालय में दुर्गवृत्तिका एक कोश है। वह संवत् १४४४ का लिखा हुत्रा है और महाराणा दुर्गसिंहविजय के राज्य में भृगुक्तेत्र में लिखा गया था।

दुर्गवृत्ति का डाक्टर स्वरूप के सम्पादन काल तक सब से पुराना ज्ञात हस्तलेख यही था। इसी संवत् का एक कोश हमारे पुस्तकालय में भी है। इस में पूर्वीर्ध की वृत्ति है। उस के अन्त में लिखा है—

मंत्रदक् स्तोति । स्तोति ॥ एकादशोऽध्यायः ॥ व ॥ यावं ।ता मंत्राः सर्वशाखा..... नि गुणपदानि लज्ञणो ।द्दशतस्तानि सर्वा-।एयव व्याख्यातानि ॥ व ॥ संवत् १४४४ व । र्ष श्रा श्रु ६ सो ।म पूर्वा...

विन्दु वाले स्थान बुटित हो गए हैं।

हुर्ग वृत्ति के भावी सम्पादकों को यह दोनों कोश त्रवश्य वर्तने चाहिएं। दुर्गवृत्ति के श्रद्याविध मुद्गित संस्करण

9—सव से पहला संस्करण सत्यवतसामश्रमी का है। सन् १८८५ से इस का मुद्रण आरम्भ हुत्रा और सन् १८६१ में समाप्त हुत्रा।

२---दूसरा जीवानन्द विद्यासागर ने एक संस्करण निकाला।

३ —तीसरा संस्करण हमारे परमसुहृद् परलोकगत महामहोपाध्याय

१--संख्या ६३४७।

शिवदत्त जी का था । इस का मुद्रग काल संवत् १६६६ है ।

४—चौथा संस्करण पूना से प्रकाशित हुआ था। इस का अभी तक पूर्वार्ध ही छपा है । मुद्रण-काल है इस का सन् १६१ । इस के सम्पादक हैं महादेव-स्तु हिर भडकम्कर।

५—पांचवां संस्करणा अध्यापक वैजनाथ काशीनाथ राजवाड़ का है । इस का पूर्वार्घ सन् १६२१ और उत्तरार्घ सन् १६२६ में छपा था।

इन में से पहले दोनों संस्करणों के विषय में ऋष्यापक राजवाड़े ने ऋपने संस्करण की भूभिका में जो लिखा है, वह पढ़ने योग्य है —

एते नैव विश्वसनीये प्रमादप्राचुर्याचत्रतत्रानवधानतादोषाच । अनवधानतादोषा असंख्याताः कदा कदोपहास्याश्च । तेषामुदा-हरणानि ।.....

कदा कदा मूलवृत्तावविद्यमाना श्रिप शब्दा वृत्तावन्तर्भा-व्यन्ते। यथा.....हस्तिलिखितं न किञ्चनापि निरुक्तवृत्तिपुस्तकमेवं दोषरुग्णं भवेत्। श्रहो व्यर्थः प्रयासः सत्यव्रतजीवानन्दभट्टा-चार्याणाम ।

त्र्यात् --सत्यव्रत त्रौर जीवानन्द के संस्करण दोषों से भरे ५ हे हैं। वे दोष ऐसे हैं कि किसी हस्तिलिखित पुस्तक में भी न होंगे। ब्रहो, इन दोनों का प्रयास व्यर्थ ही था।

श्रध्यापक राजवाड़ के ये वचन मैंने महामहोपाध्याय शिवदत्त को भी सुनाए थे। उन्होंने सरल हृदय से उसी समय कहा था कि 'दुर्गवृत्ति के मेरे संस्करण का श्राधार सत्यव्रत का संस्करण ही था। श्रतः निस्सन्देह ये सब दोष मेरे संस्करण में भी होंगें।'

महादेव हरि मडकम्कर का संस्करण पर्याप्त अच्छा है । परन्तु दुर्गवृत्ति

१--- अध्यापक राजवाड़े सम्पादित दुर्गवृत्ति की भूमिका, पृ० २-५

की दृष्टि से राजवाड़े का संस्करण श्रमीतक सर्वोत्तम है। राजवाड़े की टिप्पणी बहुत उपादेय है। फिर भी दुर्गवृत्ति पर श्रमी बहुत यह्न होना चाहिए।

# **४—स्कन्द महेश्वर** ( संवत् ६८७ के समीप )

निरुक्त पर स्कन्द की टीका इस समय भी मिल सकती है। इसकी सबसे पहली सूचना सन् १६१६ में पं॰ रामप्रपन्न शास्त्री ने मुक्ते दी थी। उन्होंने रियासत जम्बू में यह टीका किसी से हस्तगत की थी। वे उन दिनों निरुक्त की वृत्ति लिख रहे थे। उस वृत्ति में उन्होंने स्कन्द के कई प्रमाण दिए हैं। तद्नन्तर सन् १६२१ में मैंने बड़ोदा से स्कन्दटीका का प्रथमाध्याय मंगाकर पढ़ा था। उस पर मैं ने अपनी लेखनी से एक टिप्पण भी किया था। पुनः सन् १६२४ के अन्त में मद्रास की ओरिएएटल कान्फ्रेंस के समय मैं ने स्कन्दटीका का एक सम्पूर्ण कोश वहां के राजकीय भराडार में देखा था। में स्वयं भी इस टीका के हस्तलेख प्राप्त करने का यत्न कर रहा था। तभी मेरे मित्र श्री राम अनन्तकृष्ण शास्त्री ने एक सम्पूर्ण कोश मुक्ते भेज दिया था। सन् १६२९ में उन्होंने मुक्ते कहा था कि जहां से बड़ोदे का कोश प्राप्त किया गया था, वहां इस टीका के अगले अध्याय भी विद्यमान हैं। तदनन्तर वे अध्याय उन्होंने शान्ति-निकतन में भेज दिए थे।

इसके परचात् सन् १६२ में डा॰ स्वरूप ने निरुक्त पर स्कन्द-टीका का प्रथमाध्याय प्रकाशित किया | उन्होंने ख्रौर भी इस्तलेख सामग्री प्राप्त कर ली थी | सन् १६३१ के तृतीय पाद तक डा॰ स्वरूप का सम्पूर्ण पूर्वार्ध मुद्रित हो चुका है | उत्तरार्ध के प्रकाशित होने में भी कोई चिर नहीं है |

#### डा० स्वरूप का संस्करण

डा॰ स्वरूप का संस्करण वड़ भारी परिश्रम का फल है। हस्तलेखों की अस्त-व्यस्त दशा को ध्यान में रखकर में समस्मता हूं कि आरम्भ में इससे अच्छा काम नहीं हो सकता था। अब इसके अधिक अच्छा बनाने के लिए यत्न किया जा सकता है। इसमें जो थोड़ी सी अशुद्धियां रह गई हैं वे अब दूर हो सकती हैं। अनेक प्रमाणों के मूलस्थान जो अनुपलब्ध थे, अब लिखे जा सकते हैं।

यथा---

१—हवींपि दत्तवतो यज्ञमानस्यार्थापय इति श्रुतेः। स इत्य-ध्याहार्यम् । १

इसका शुद्धपाठ यह है-

हवींषि दत्तवतो यजमानस्यार्थाय। य इति श्रुतेः स इत्या-ध्याहार्यः।

२—रोगादीनां होता.....०सम्पादनेन विप्रकारी। विस्तान्त होता......०सम्पादनेन विप्रकारी। किस्तान्त ऋग्भाष्य १।१८। की तुलना से इसका शुद्ध पाठ निम्नलिखित है—रोगादीनां हन्ता....सम्पादनेन तुरः चिप्रकारी। ३—तत् श्रुतेर्यच्छब्दः। व

इसके अभे अध्याहार्यः चाहिए।

४-ताः शतसंख्याका येषां ताति.....।

इसके स्थान में चाहिए-

ताः शतसंख्याका येषां तानि.....।

४—तम् अक् बेन त्रेधा हु भुवे कम् ऋवीसे अतिम् इति च मन्त्रलिङ्गम् । १

ये वस्तुतः दो मन्त्रों की प्रतीकें हैं-

तम् त्रकृएवन् त्रेधा भुवे कम् । [ ऋ॰ १०।==।१०॥ ] ऋवीसे त्रित्रम् । [ ऋ॰ १।११६।=॥ ]

४—कोकूयमान एतं तुद्तीति वेति । ६.

५---भाग प्रथम १० ४६

२--भाग द्वितीय पृ० १६१ |

३---भाग द्वितीय पृ० १६१।

४-भाग द्वितीय पृ० २०१ |

५---भाग द्वि० ५० २६२।

६ -- भाग द्वितीय पृ० ३ - ० ।

# २२८ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ खं० २

कोकुवा शब्द पर दुर्ग और देवराज के व्याख्यान की तुलना से इसका पाठ ऐसा चाहिए---

## कोकूयमान एतं जुद्तीति वेति ।

७—तथा च शास्त्रान्तरे वस्यति 'प्रकरणश एव मन्त्रा निर्व-क्रव्याः' इति ।

इसके टिप्पण में लिखा है—[ अनुपलन्धमूलिमदम् ]
यह निरुक्त १३|१२॥ का वचन है, अतः इसकापाठ निम्नलिखित चाहिए |
तथा च शास्त्रान्ते चद्यति—प्रकरणश......

इसी प्रकार के और भी अनेक पाठ हैं, जो अब अनायास ही शुद्ध हो सकते हैं। अस्तु, हम डा॰ स्वरूप को बधाई देते हैं, कि उन्होंने यह अन्थ सुलभ कर दिया है। इस अन्थ के भावी सम्पादकों को स्कन्द—ऋग्भाष्य, उद्गीध-साध्य, देवराजकृत-निघरादु-निर्वचन आदि अन्थों की पूरी सहायता लेनी चाहिए।

#### स्कन्द-महेश्वर की निरुक्क-भाष्य-टीका

१—इस टीका में अन्ये, अपरे, एके और केचित् आदि कहकर अनेक प्राचीन व्याख्याकारों के वचन उद्धृत किए गए हैं।

२—तत्त्वा यामि २।१॥ यह मन्त्रांश नहीं, प्रत्युत लौकिक वचन है, ऐसा स्कन्द का मत है। जो इसे मन्त्रांश मानते हैं, उन के विषय में लिखा है— एतद्पट्याख्यानम्।

३—वैयाकरण त्रापिशलि का एक स्वतन्त्र धातुपाठ था, यह स्कन्द के निम्नलिखित वचन से जाना जाता है—

उपि-जिघर्त्ता छान्दसौ धात्। व्याकरणस्य शाखान्तरे आपि-शलादौ स्मरणात्।

श्रापिशिल का निरुक्त-टीका १।२॥ में भी स्मरण किया गया है । पुन: २।३॥ की टीका में लिखा है —

त्र्रयं च व्याकरणस्य शाखान्तरे कचिद्न्वाख्यातः।

१-- भाग द्वि० पृ० ४६७ |

२---भाग द्वि० पृ० २२ |

अर्थात् — ज्याकरण की शाखान्तर में है । ४ — मनु बहुत उद्धृत है। १

५—ह॰ ५२ और २५१ पर चरकों के मन्त्र और ह॰ ३०४ पर चरकन ब्राह्मण का एक लम्बा पाठ मिनता है । चरकब्राह्मण का यही पाठ सायण के ऋग्वेदभाष्य म। इइ। १०॥ में भी मिलता है। प्रतीत होता है कि यह पाठ स्कन्द के ऋग्भाष्य में भी उद्भृत था। वहीं से सायण ने यह पाठ लिया है।

६—-पृ० ६४ पर शाकपूिण विषयक निरुक्त वचन को पुराकरन कहा गया है।

७—ए० ७१ पर देवापि चौर शन्तनु को भीमसेनपुत्रौ लिखा गया है । जो ब्राह्मण देवापि के पास गए थे, उन्हें मौद्गल्यप्रमुखा ब्राह्मणाः लिखा है । इस से च्रागे पृ० ७३ पर ऋष्टिषेण च्यवन है, ऐसा लिखा है ।

म—स्कन्द के एक लेख से प्रतीत होता है कि किसी पदकार का भी कोई प्रनथ था—

श्रभ्युपगम्येतत्सामर्थ्यं पदकार श्राह उपसर्गाश्च पुनरेव-मात्मकाः। यत्र कियावाची शब्दः प्रयुज्यते तत्र कियाविशेष-माहुः। यत्र तु न प्रयुज्यते तत्र ससाधनां कियामाहुरिति, इति।

किस पदकार के किस ग्रन्थ का यह वजन है, यह खोजना चाहिए। पृ०८१ पर शाकत्य, गार्ग्य त्रौर त्राज्ञेय त्रादि पदकारों का वर्णन है।

६—भाग १ पृ० ४६ और भाग २ पृ० १४६ पर शाकपृशा के निघगुड़ के प्रमागा मिलते हैं । इन का उल्लेख हम पूर्व पृ० १७० पर कर चुके हैं ।

१०—हिकन्द की टीका में निरुक्त के अनेक पाठान्तर दिए गए हैं । देखों भाग दो के पृ० १५०, १६६, १८० और ३४७ इत्यादि । कई पाठों के सम्बन्ध में लिखा है कि ये अपपाठ हैं । इस से प्रतीत होता है कि उस के काल

१---भाग द्वि॰ ५० ३६,१२८, ३५२ इत्यादि ।

२---भाग द्वि० ।

३--भाग द्वि०।

४--- भाग द्वि० पृ० १८३, २७७ ।

तक कई प्राचीन कोशों और टीकाओं में निरुक्त का पाठ बदल गया था।

११—देवताकार<sup>9</sup>, चूर्णिकार<sup>2</sup>, गीता<sup>3</sup>, श्रौर कोई श्रनुकमणी भी उद्युत है। श्रनुकमणी का पाठ देखने योग्य है—

यक्षे देवस्य वितते महतो वरुणस्य हि । ब्रह्मणो ऽष्सरसं दृष्ट्या रेतश्चस्कन्द किंचित् ॥ तत्परीद्य सवर्णो न स जुहाव विभावसौ । ततोऽर्विषोऽभूद् भगवान् मृगुरङ्गारतोऽङ्गिराः ॥ श्रत्रैवान्वेषणाद्त्रिः खननाद्विखनो मुनिः । इत्थं प्रजापतेर्जाताः पुराणा ऋषिसत्तमाः ॥

यह पाठ वृहद्देवता ४।६६, १०१, १४६॥ से कुछ कुछ भिलता है। सम्भव है प्राचीन आर्षानुकमणी का पाठ हो।

१२ —स्कन्द उन मीमांसकों का भी वर्णन करता है, जो यह को सव कुछ मानते थे, और जिन्होंने इसी अभिप्राय से उपनिषदों की निन्दा की है—

कैश्चित्तु मीमांसकैः वेदोषरमुपनिषत् न वाग्व्यवहारातीतं वहा इतिश्रन्यवाचोयुक्तिरिति वदिद्धः अपहसितम्। ३।१३॥४

अर्थात — कई मीमांसक लोग मानते हैं कि वेद का बंजर भाग उपनिषत् वार्णा आदि के व्यवहार से अतीत ब्रह्म उसका विषय नहीं है, इत्यादि ।

ये मीमांसक मीमांसा प्रन्थों में कई स्थानों पर उल्लिखित हैं।

१३ — स्कन्द निरुक्त ३।१६॥ की टीका में इन: आदि शब्दों का अर्थ परनात्मा और आदित्य दोनों ही मानता है। इ

### भर्तृहरि और स्कन्द

निरुक्त १।२॥ की टीका में स्कन्द लिखता है --

१-भाग द्वि० पृ० ३८,३६।

२--भाग द्वि० पृ० १७७ |

३--भाग द्वि० पृ० १६६ |

४ - भाग द्विं पृ १ १७६ |

५—भाग द्वि० पृ• १६० ।

7 11 10 E 17 1

६-भाग द्वि० पृ० १५३ ।

ग्राह च-

पूर्वामवस्थामजहत् संस्पृशन् धर्ममुत्तमम् । संमूर्ञ्जित इवार्थातमा जायमानोऽभिधीयते ॥ इति ।° पुनः निरुक्त ४।१६॥ की टीका में लिखा है — तथा चोक्तम्-साहचर्य विरोधिना इति ।°

इनमें से प्रथम प्रमाण भर्तृहरिकृत वाक्यपदीय के तीसरे या प्रकीण काराड में मिलता है और दूसरा दूसरे काराड का ३१० श्लोक का द्वितीय पाद है। दूसरे प्रमाण का पाठ साहचर्य विरोधिता चाहिए।

स्रव विचारने का स्थान है कि चीनी यात्री इत्सिक्त के स्रानुसार भर्तृहरि का देहान्त सन् ६५१-५२ में हुस्रा था। सन् ६१० में हरिस्वामी ने शतपथ ब्राह्मण पर भाष्य किया, यह पूर्व पृ० ३ पर लिखा जा चुका है। क्या यह सम्भव है कि भर्तृहरि ने स्रपना प्रन्थ वाक्यपदीय सन् ६२० तक लिख लिया हो, स्रथवा स्कन्द-महेरवर का प्रन्थ इतना प्राचीन न हो जितना हम इसे सममते हैं।

ये प्रश्न बड़े जटिल हैं । परन्तु एक बात सुनिश्चित है । डा॰ मङ्गलदेव शास्त्रों ने यह बात बताई है कि हरिस्वामी शतपथ बा॰ के प्रथम काएड के माध्य में भर्तृहरि की वाक्यपदीय के प्रमाण देता है । ब्यतः उसके समीपवर्ता स्कन्द-महेश्वर भी वाक्यपदीय से प्रमाण दे सकता है । भर्तृहरि का काल लिखन में इत्सिङ्ग ने भूल की है । इस बात की ब्योर हम पहले भी पृ० २०६ के दूसरे टिप्पण में संकेत कर चुके हैं ।

> भामह का प्रमाण निरुक्त १०।१६॥ की टीका में लिखा है— श्राह च — तुल्यश्रुतीनां......श्रिभधेयैः परस्परम् । वर्णानां यः पुनर्वादो यमकं तन्निरुच्यते ॥

१ - भाग प्रथम पृ० २८ |

२-भाग द्वि पृ० ३५६ ।

यह रलोक भामह का है, श्रौर इसका पूर्ण पाठ निम्नलिखित है— तुल्यश्रुतीनां भिन्नानामभिधेयैः परस्परम् । वर्णानां यः पुनर्वादो यमकं तिन्नगद्यते ॥ २१९७ ॥

अनेक नवीन अलङ्कार-प्रन्थों का यमक-लक्त्या न लिखकर स्कन्द ने भामह का प्रमाण दिया है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो स्कन्द प्राचीन प्रन्थों का प्रेमी था, या वह स्वयं प्राचीन था। नवीन प्रन्थों का ६६ प्रमाण कैसे देता। यही दूसरा पक्त सब प्रकार से सत्य प्रतीत होता है।

### स्कन्द और वेदों में इतिहास

हम पहले पृ २०४ पर लिख चुके हैं कि स्कन्द-महेश्वर का मत है कि 'नैरुक्त, ऐतिहासिक श्रादि सब दर्शनों में सब मन्त्रों का व्याख्यान करना चाहिए।' तो क्या स्कन्द वेदों में मानव-श्रनित्य-इतिहास मानता है ? नहीं, उसका विचार निम्नोद्धृत पंक्तियों के देखने से मुस्पष्ट हो जायगा—

एवमाख्यानस्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदा-र्थेषु योजना कर्तव्या। एष शास्त्रे सिद्धान्तः । ..... श्रौपचा-रिको मन्त्रेष्वाख्यानसमयः परमार्थेन तु नित्यपच इति सिद्धम् । १

अर्थात्—आख्यानरूप मन्त्रों की यजमान अथवा नित्य पदार्थों में योजन करनी चाहिए । यह निरुक्त-शास्त्र का सिद्धान्त है। मन्त्रों में इतिहास का सिद्धान्त उपचारमात्र से है। वस्तुत: नित्यपच्च से ही अर्थ होना चाहिए। यही सत्य है।

पुनः २।१६॥ की टीका में लिखा है-

सर्वे इतिहासाश्चार्यवादमूलभूताः। ते चान्यपरा विधिप्रति-षेधशेषभूताः । अतस्ताननादृत्य स्वयमविरुद्धं नित्यदर्शनमुपोद्धल-यन्नाह—मेघ इति नैरुक्काः ।

ऋर्थात्—सब इतिहासों का मूल ऋर्थवाद है। इसी लिए यास्क कहता है—मेघ = बादल ही वृत्र है, ऐसा नैरुक्त मानते हैं।

१-भाग द्वि० पृ० ७= 1

# इसी लिए स्कन्द ने नित्य पत्त में भी मन्त्रों का अर्थ दिखाया है। १ उद्गीथ के अर्थ में आपत्ति

हम पहले पृ० १४, १५ पर लिख चुके हैं, कि निरुक्त-भाष्य-टीका में स्कन्द के ऋग्वेद-भाष्य से बड़ी सहायता ली गई है | प्राय: सारे ही ऋग्वेदीय मन्त्रों का व्याख्यान ऋग्वेद-भाष्य से लिया गया है । उसमें अपना पाठान्तर बहुत ही स्वल्प किया गया है । इसी प्रकार निरुक्त ३।१०॥ की टीका में ऋ० १०।४=।७॥ मन्त्र दिया गया है । स्कन्द-महेश्वर ने इस मन्त्र का भाष्य करते हुए पहले लग़भग उद्गीथ भाष्य की नकल की है ।

इस से आगे टीका में लिखा है-

एवं तु व्याख्यायमाने घोटारूढस्य विस्मृतो घोट इत्येतदा-पद्यते।.....पूर्वमुत्तरेगान संगच्छते। अतोऽन्यथा व्याख्यायते।... तस्मादुपक्रमोपसंहारगतेरुपपत्रमेतद् व्याख्यानम्।

पूर्वत्रापि व्याख्याने प्रनथिसत्थं नयन्ति ।...तदेतद् यदि संगच्छते तथाऽस्तु ।

त्रर्थात् --यदि यह व्याख्यान माना जाए, तो पूर्वोत्तर की संगति नहीं लगती । त्रतः दूसरे प्रकार से इस का व्याख्यान किया जाता है ।...

पूर्व व्याख्यान में भी यह संगति जोड़ी जाती है।...तो यदि यह संगति लग जाए तो वेसै ही हो।

इस सारे लेख से यह पता लगता है कि स्कन्द-महेश्वर को उद्गीथ का व्याख्यान अभिमत नहीं था | दुर्ग का व्याख्यान भी भाव में उद्गीथ-व्याख्यान के समान ही है | अतः स्कन्द — महेश्वर को वह भी युक्त प्रतीत न होगा | परन्तु उद्गीथ स्कन्द का सहकारी था, अतः स्कन्द-महेश्वर उस का बहुत खरडन न कर के इतना ही लिखता है, कि यदि इस व्याख्यान की संगति लग सकती है, तो वैसे ही हो | ये अनितम शब्द ध्यान से विचार ने योग्य हैं |

यह स्मरण रखना चाहिए कि पूर्वीक प्रकरण निस्क्त के तीसरे अध्याय

१-देखो, भाग द्वि० पृ० ७७, ११५, ११८, १६६, १८०, २६४, ३४५, ४६३ इत्यादि ।

में है । उस अध्याय की टीका स्पष्ट ही महेरवर की रची हुई है ।

# निरुक्त-भाष्य-टीका में अभिधानकोश

गिवणा शब्द के व्याख्यान में लिखा है-

तथाभिधानकोशकारः पठति—

गीर्वाणाः स्युर्दिवौकसः। इति ॥

इस अभिधानकोश की खोज करनी चाहिए।

निरुक्त-भाष्य-टीका कब रची गई, महेश्वर का स्कन्द के साथ क्या सम्बन्ध है, दुर्ग स्कन्द महेश्वर से पहले हो चुका था, इत्यादि सब विषयों पर पूर्व पृ० ५- १६ तक विस्तृत लिखा जा चुका है। वह वहीं देखना चाहिए।

# ५-श्रीनिवास ( संवत् १३०० से पूर्व )

देवराजयज्वा अपने निघरटु-निर्वचन की भूभिका में लिखता है कि श्री-निवास ने किसी वेद पर भाष्य किया था । उसके वेदभाष्य के सम्बन्ध में हम अभी तक कुछ नहीं जान सके । परन्तु उसने निरुक्त पर भी भाष्य किया था । यह बहुत सम्भव है

निरुक्त २।७॥ में एक निर्वचन है—
श्यक्तं श्रयतेर्वा श्रणातेर्वा शस्रातेर्वा

इसके सम्बन्ध में देवराज लिखता है-

श्वकं श्रयतेः। इत्यत्र स्नातेर्वा इति निर्वचनस्य पाठः श्रीनिवा-सीये व्याख्याने दृष्टः। १

वेदभाष्य में भी श्रीनिवास यह पाठ उद्धृत कर सकता है, परन्तु देवराज का लेख देखकर यही अनुमान होता है कि श्रीनिवास ने निरुक्त का व्याख्यान भी किया होगा ।

> निघएंदु २।३।१॥ पर देवराज ने पुनः लिखा है— अत्र श्रीनिवास ......

इससे पूर्व देवराज स्कन्द-निरुक्त-टीका से एक उद्धरण देता है । इससे

१ --- निघएड-- निर्वचन १।१७|११॥

भी पता लगता है कि श्रीनिवास का व्याख्यान भी निरुक्त पर ही होगा । इस व्याख्यान की भी खोज होनी चाहिए।

# ६-- नागेशोद्धृत निरुक्त-भाष्य

नागेशभट्ट श्रपनी वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा के स्फोटभेदनिरूपण प्रकरण में लिखता है—

निरुक्तभाष्येऽपि उक्तरीत्या पदसत्ताऽभावाशङ्कोत्तरभूतं— व्याप्तिमत्त्वात्तु शव्दस्य इति प्रतीकमुपादायोक्तम्—

श्रभिधानाभिधेयरूपा बुद्धिहृदयाकाशप्रतिष्ठिता परवोधनेच्छया पुरुषेणोदीर्यमाणा करुठादिषु वर्णभावमापद्य वाह्याकाशस्थं
शब्दं स्वस्वरूपं कृत्वा श्रोत्रद्वारेण तत्र स्थितां श्रोतुर्वुद्धिमनुप्रविश्य
सर्वार्थसर्वाभिधानरूपां तत्तद्बुद्धं व्याप्नोति । पुरुषप्रयद्धजा
वक्त्रोद्धाताः परं नश्यन्ति न शब्दः । स च तदनुरक्कोऽर्थप्रत्ययं
जनयति इति तत्रत्यपदत्वादिकं वक्त्रोद्धातेष्वारोपयन्ति तद्भतनाशादि च तस्मिन् । बुद्धयवस्थस्यैव चार्थस्य प्रत्ययमादधाति
शब्दः । तेनैव तस्य संवन्धात् इति ॥

यह पाठ न ही दुर्गवृत्ति में मिलता है और न स्कन्द की निरुक्त-भाष्य टीका में । दुर्गवृत्ति में इसका कुछ भाव मिलता है और कुछ शब्दों की भी समानता है । इस से प्रतीत होता है कि दोनों का कुछ सम्बन्ध अवश्य है ।

## वाररुच निरुक्त-समुचय

वाररुच निरुक्त-समुच्चय एक बड़ा रुचिकर प्रन्थ है। यह निरुक्त की व्याख्या तो नहीं, परन्तु नैरुक्त-सिद्धान्तानुसार कोई १०० मन्त्रों का व्याख्यान है। इसके उपलब्ध करने का श्रेय डा० कूहनन् राज को है। इस का आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से हैं—

१ — चौखम्बा संस्करण पृ० ३६४, ३६४।

अप्ति वायुं तथा सूर्यं लोकानामीश्वरानहम् ।
नमामि नित्यं देवेशाचैरुक्षसमये स्थितः ॥
अथेदानीं मन्दप्रज्ञाववोधनार्थं मन्त्रविवरणम् । निरुक्षमन्तरेण न सम्भवति । यत् आह—

अथापि इदमन्तरेण मन्त्रेष्चर्धप्रत्ययो न विद्यत इति । नानि हक्कार्थवित् कश्चिन्मन्त्रं निर्वक्तुमर्हति । इति च बृद्धानुशासनम् ।

निरुक्तप्रक्रियानुरोधेनैव मन्त्रा निर्वक्रव्याः । मन्त्रार्थज्ञानस्य च शास्त्रादौ प्रयोजनमुक्तम्—

चोऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाष्मा इति ।

शास्त्रान्ते च-

यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभवतीति च। वेदपदार्थविवरणे च वाहुश्रुत्यमन्वेष्टव्यम् ।

अर्थात्—अय मन्द्युद्धिवालों के सममाने के लिए मन्त्रों का विवरण करते हैं। विवरण निरुक्त के विना नहीं हो सकता और न ही निरुक्त के दिना मन्त्रों का अर्थज्ञान हो सकता है। इसी लिए बृद्धानुशासन है कि निरुक्त के न जानने वाला मन्त्र का निर्वचन नहीं कर सकता। निरुक्त की प्रक्रिया के अनुसार ही मन्त्रों का निर्वचन करना चाहिए।

इस लम्बे उद्धरण से कई बातें पता लगतीं हैं । नानिरु० यह बृद्धानु शासन निरुक्त-वार्तिक का श्लोकार्ध प्रतीत होता है । यह निरुक्त की उस पंक्ति का भाव है, जो वररुचि ने इससे पहले लिखी है । आगे वररुचि निरुक्त १३।१२॥ की पंक्ति उद्धृत करता है, । इससे ज्ञात होता है कि वररुचि के काल में यह अध्याय निरुक्त का अज्ञ था ।

इस यन्थ में कुल चार कल्प हैं। प्रथम का आरम्भ पूर्व लिखा जा चुका है। अब दूसरे का आरम्भ लिखा जाता है—

पूर्वस्मिन् करपे प्रकीर्णकरूपेण निर्वचनक्रमः प्रदर्शनीयः ।

इदानीं-ज्ञात्वा चानुष्ठानिमत्युक्तत्वात् नित्यक्तमीविहितान् ? मन्त्रान् ? व्याख्यायन्ते—

# मित्रस्य चर्षणीधृतः

विश्वामित्रस्यार्षम् । मित्रो मध्यमस्थानदेवतासु पठितत्वा-नमध्यमस्थानत्वेन निरुक्तः । द्युस्थानैरिप मित्रोऽस्ति स इह निरु-च्यते । प्रथमं तावद्यं यजुश्शाखानुरोधेन व्याख्यायते ।

अर्थात् — पहले कल्प में प्रकीर्णरूप से निवचन-कम दिखाया । अव निल्पकर्म के मन्त्रों की व्याख्या की जाती है । मित्रस्य यह मन्त्र पहले याजुष-शाखा के अनुरोध से व्याख्यान किया जाता है ।

तीसरे कटा के आरम्भ में लिखा है-

यस्यै देवतायै हविर्मृहीतं स्यात्तां ध्यायेद्वषट्करिष्यन्-इति श्रुतेः। श्रतः परं दर्शपूर्णमास-याज्यानुवाक्या-श्राज्यभागप्रभृति-स्विष्टकृत्पर्यन्ता व्याख्यायन्ते।

अर्थात् — दर्शपूर्णमास, याज्यानुवाक्या, श्रौर आज्यभाग से लेकर स्विष्ट-इत् पर्यन्त मन्त्रों का व्याख्यान किया जाता है ।

चत्रर्थकला के आरम्भ में लिखा है —

एकत्रिंशद्विधं मन्त्रं यो वेत्यृतु स मन्त्रवित् इति वचनात् एकत्रिंशद्विधा मन्त्रा व्याख्यायन्ते।

त्र्यर्थात् — ऋचात्रों में जो ३९ प्रकार के मन्त्रों को जानता है, वह मन्त्रवित् कहाता है, उस कथनानुसार ३९ प्रकार के मन्त्रों का व्याख्यान किया जाता है ।

चतुर्थ कलप की समाप्ति के पश्चात् इन ३१ प्रकार के मन्त्रों की गणाना की है। यह गणाना बृहद्देवता १।३४—४७॥ के श्लोकों से कुछ मिलती है। ऐसी ही एक गणाना ब्रह्मागड पुराण में भी मिलती है।

इस निरुक्तसमुचय में निम्नलिखित प्रन्थों खौर प्रन्थकारों का स्मरण किया गया है—

१-देखो, मुम्बई का संस्करण, पत्र ६१ ख ।

# २३८ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख॰ २

| व्यास वचन                  | ₹, ₹9                           |
|----------------------------|---------------------------------|
| शौनकर्षि                   | 2                               |
| नैरुक्तसमय                 | <b>₹</b>                        |
| स्यृति                     | ₹, ४,                           |
| निरुक्त-भाष्यकार = यास्य   | ४,१०,६१,                        |
| भाष्यकार                   | ३०,३४,                          |
| श्रुति                     | <b>=,१</b> ०,११, १४,२ <i>=,</i> |
| नैरुक्काचार्य              | 8                               |
| लोकवाद                     | 30                              |
| श्राप्तवचन                 | ٦٤, ४०,                         |
| लिङ्गानुशासनका <b>र</b>    | 3 8                             |
| यौराणिक                    | ¥0                              |
| दशतयी                      | 23                              |
| दाशतयी                     | પ્ર. હ                          |
| <b>उपनिषत्</b>             | પ્ર <i>દ</i>                    |
| शाखान्तर                   | ÉR                              |
| <b>त्रायुर्वेदवित्</b>     | <b>में र</b>                    |
| <b>अ।चार्यवचन</b>          | १०६                             |
| मीमांसक                    | 990                             |
| निरुक-समझरा में विम्निक्ति | ने बार्चे निर्माणिक के नवन      |

निरक्त-समुचय में निम्नलिखित वातें विशेषरूप से द्रष्टवय हैं— १--एवं पूर्वपत्तापरपत्तान्ते निर्वहनिर्वाणन भागं भजनी-

यमाहारत्वेनाज्यादि हविरुच्यते ।° शर्म सुखं निर्वाणुरूपम् ।°

देवं दानादिगुण्युक्तमागमगम्यं निर्वाणम् ।3

२---५० ३२ |

3× og----

पहले स्थान का पाठ कुछ अशुद्ध प्रतीत होता है, परन्तु अगले दोनों स्थानों को देखकर यह कहना पड़ता है कि उनमें निर्वाण शब्द का प्रयोग लगभग उसी अर्थ में है जिसमें कि बौद्ध-प्रन्थों में मिलता है। क्या वरहिच कोई बौद्ध था?

# २—दिवे दिवे श्रहर्नामैतत् सप्तम्येकवचनमेव समाझायेषु समाझातम्।°

क्या समाम्राय शब्द के बहुवचन प्रथोग से यह सममना चाहिए कि दूसरे वेद-निघएंदुओं में भी ये पद पढ़े गए थे।

३ - तथा च प्रकरण्या एव विनियोक्कव्य इति भाष्यकार-वचनात्।

यह निरुक्त १३।१२॥ का ही पाठान्तर प्रतीत होता है |

हम पहले लिख चुके हैं कि वरहिच निहक्त १३।१३॥ को भी उद्धृत करता है। अतः निहक्त का पहला परिशिष्ट वरहिच के काल निहक्तान्तर्गत ही था।

त्रतः निरुक्त का पहला परिशिष्ट वररुचि के काल में भी निरुक्तान्तर्गत ही था, यह स्पष्ट है।

त्रथवा 'तत्वा' इति 'तनु विस्तारे' इत्यस्य क्त्वाप्रत्ययान्तस्य 'उदितो वा' इतीटो पेवति ? विकल्प एतद्रपं। तत्वा तनित्वा परिचर्यया याचे।

इस के साथ निरुक्त २ । १॥ की स्कन्दस्वामी की टीका की तुलना करनी चाहिए---

'तत्वा' इत्येतत् तनु विस्तारे इत्यस्य कृत्वाप्रत्ययेन रूपम्। अपरः 'उदितो वा' इतीटो वैकल्पिकत्वादिकाराभावः। सोऽत्र वर्णलोपः। तत्वा तनित्वा इत्यर्थः।

इन दोनों वचनों की समानता को देख कर यह ज्ञात होता है कि, इन में से एक प्रन्थकार ने दूसरे का आश्रय लिया है।

१--५० ३८।

<sup>138</sup> og---F

४—ऋ॰ = |२६।१॥ में सूनरः एक पद है। उसका ऋर्थ करते हुए वररुचि लिखता है-

सूनरः शोभनाः कर्तव्यपदार्थज्ञा नरा मनुष्या अध्वर्यादयो यस्य संविन्धत्वेन सन्ति सूनरः । शोभना नरः । पदकारेणैतत् पदं नावगृहीतं तथापि भाष्यकारवचनात् पदकारमनादृ स्ति विक्रम्।

त्रर्थात्-पदकार के त्रानुसार सूनरः त्रावप्रह के विना पद है, परन्तु भाष्यकार के अनुसार इसमें अवग्रह है । उसी प्रकार से इसका व्याख्यान किया है।

्वररुचि यास्क को ही भाष्यकार कहता है, पर इस मन्त्र की यास्क ने प्रतीकम।त्र पढ़ी है। उसने इसका अर्थ नहीं किया। अतः वररुचि का अभिप्राय किस भाष्यकार से है, यह ज्ञात नहीं हो सका। दुर्ग इस मन्त्रप्रतीक को निरुक्त में नहीं पढ़ता । स्कन्द इसे पढ़ता है, परन्तु सारे मन्त्र का अर्थ नहीं करता।

६-दाशुषे दाश्वानिति शाकपृणिना नैरुक्काचार्येण यजमान-नामसु पट्यते।

त्र्यर्थात्—दारवान् को शाकपृश्णि त्र्यंपने निघगद्ध में यजमान के पर्यायों में पढ़ता है 1

७-३ १ प्रकार के मन्त्रों में एक विकल्प मन्त्र भी है | उसका उदाहरण देते हुए वररुचि लिखता है-

# इन्द्र ऋतं न आ भर

इति विकल्पः। अनेकवाक्यकल्पनया विकल्पः। देवतावि कल्पो वा । वायुरिति नैरुक्काः । सूर्य इति याज्ञिकाः । शक्किनाम वसिष्टपुत्रस्तस्यार्षम् । प्रथमं तावद् याज्ञिकमतेन व्याख्यायते ।

अर्थात्—अनेक वाक्यों की कल्पना को विकल्प कहते हैं और देवता विकल्प को भी विकलप कहते हैं । इस मन्त्र का वायु देवता है, ऐसा नैस्क्त मानते हैं, और सूर्य देवता है. ऐसा याजिक मानते हैं। इसका ऋषि वसिष्ट-पुत्र शिक्त है। अब पहले याज्ञिक के मत के अनुसार इस ऋचा का व्याख्यान किया जाता है। यह मन्त्र ऋ० ७।३२।२६॥ है । सर्वानुक्रमणी के अनुसार इसका देवता इन्द्र है।

बृहद्देवता का भी ऐसा ही मत है। वररुचि ने याज्ञिकों का श्रौर नैस्क्तों का मत कहां से लिया, यह विचारणीय है। हां, इन्द्र का श्रर्थ वायु श्रौर सूर्य दोनों हो सकते हैं।

# वररुचि और वेदों में इतिहास

वररुचि नैरुक्तदर्शन नुसारी भाष्य करता है, श्रतः उस के भाष्य में श्रानित्य इतिहास को स्थान नहीं । वह नित्यपत्त शब्द का प्रयोग भी करता है । १ एक स्थान पर वह लिखता है—

एवमाख्यानसमयेनेयं मनत्रस्य योजना।

अथवा कश्चियजमान उत्तमाधममध्यमैः पाशैः वद्धो राजानं वरुणं प्रार्थयते ।

अर्थात्—इस प्रकार आख्यान दर्शन में यह मन्त्रार्थ है । अथवा तीन पाशों में बंधा हुआ कोई यजमान राजा वरुगा की प्रार्थना करता है—

फिर वररुचि लिखता है—

सिन्धूनां सिन्धवो नद्यः। इह सामर्थ्याद्रन्तरिक्त्वारिखो गृह्यन्ते।

> श्रर्थात्— ये निदयां श्रन्तरिच्चारिणी हैं यम यमी के सम्बन्ध में वरुचि लिखता है—

एवमैतिहासिकपन्ने योजना । नैरुक्तपन्ने तु पुरूरवा मध्यम-स्थानः। वाय्वादीनां एकत्वात् पुरु रौतीति पुरूरवाः उर्वशी विद्यत्। उरु विस्तीर्णे अन्तरिन्नं दिव्यत इति उर्वशी।

अर्थात्—इस प्रकार ऐतिहासिक पत्त में मन्त्र का अर्थ हुआ । कैस्तर प्त में पुरुरवा मध्यमस्थानी देवता है । बहुत कोलाहल करने से पुरुरवा वायु है। उर्वशी तडित् है। फैले हुए आकाश में चमकने से उर्वशी नाम है।

१—-५० १४ ।

३-- ५० १०७ |

४--पृ० १४१।

इसी यम यमी का नैरुक्तपत्त में अर्थ कर के वह लिखता है-

एवं नैरुक्तग्त्ते योजना । श्रौपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वाख्यान-समयः। नित्यत्वविरोधात्। परमार्थेन तु नित्यपत्त एवेति नैरुक्कानां सिद्धान्तः।

श्रयात् — प्रन्त्रों में ऐतिहासिकदर्शनानुसारी श्रर्थ उपचारमात्र से है । इतिहासपच्च में नित्यत्व का विरोध श्राता है । परमार्थ से नित्यपच्च ही सत्य है । यही नैरुक्तों का सिद्धान्त है ।

यम यमी के सम्बन्ध में आगे चल कर लिखा है -

पवमैतिहासिकपेच योजना । नैरुक्तपेच तु यमी मध्यमस्थाना । वाक् । यमश्च मध्यमस्थानः । व

त्रर्थात् — नैरुक्तपत्त में यमी मध्यमस्थानी वाक् है त्रीर यम भी मध्य-मस्थानी है ।

इन सब स्थानों को ध्यानपूर्व क देखते से पता चलता है कि वररुचि मन्त्रों में इतिहास नहीं मानता था ।

## वररुचि और स्कन्द्स्वामी

पहले पृ० २३२ पर वेदों में ऐतिहासिकपन्न के सम्बन्ध में स्कन्द-महेश्वर के जो प्रमाण दिए गए हैं, उन से यदि वररुचि के तत्सम्बन्धी लेख की तुलना की जाए तो दोनों में आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। तत्त्वा यामि पर भी दोनों का लेख बहुत मिलता है। इन से निश्चित होता है कि इन में से कोई एक अन्थकार दूसरे के कई बचन नकल कर रहा है। वररुचि ने निर्वाण शब्द का जो प्रयाग किया है, उस से वह बौड प्रभाव-प्रभावित प्रतीत होता है। स्कन्द-महेश्वर की निरुक्तभाष्य-टीका में ऐसा शब्द मेरी दृष्टि में नहीं पड़ा। सम्भव है वररुचि स्कन्द से पुराना हो, परन्तु यह अनुमान ही है।

स्कन्द श्रौर वररुचि का शाकपूिशा के निघर से दिया हुश्रा एक प्रमारा भी समान ही है | दोनों की घनिष्ठ सदशता से कोई इन्कार नहीं कर सकता |

१--- पृ० १४२।

२--प्रा १४७।

# वररुचि

हम लिख चुके हैं कि निरुक्त-समुचय के चतुर्थ-कल्प में ३१ प्रकार क मन्त्रों का व्याख्यान है । वे ३१ प्रकार कीन से हैं, यह नीचे लिखा जाता है—

|                       | -/      |
|-----------------------|---------|
| १ — प्रैष             | 320     |
| २—ग्राह्वान           | 138     |
| ३—स्तुति              | . ६२६   |
| ४—निन्दा              |         |
| ५—संख्या              | १२५     |
| ६—त्र्याशीः           | ा १३० . |
| ७—कर्म                | 930     |
| म—कत्थना              | १३२     |
| ६—प्रश्न ः            | 338     |
| १०—प्रतिवचन = व्याकरण | 8 £ 17  |
| ९९—शोधित              | १३६     |
| <b>१२</b> —विकल्प     | १३७     |
| १३—संकलप              | 359     |
| १४—परिदेवना           | 359     |
| ९५                    | 380     |
| ९६—याञ्चा             | 383     |
| ९ ७प्रसव              | 188     |
| <b>१</b> ≒—संवाद      | 982     |
| १६— समुचय             | १४८     |
| २०—प्रशंसा            | 388     |
| २१—शपथ                | 920     |
| २२प्रतिशय             | 375     |
| २३—ग्राचिख्यासा       | 388     |
| २४—प्रलाप             | 377     |
| २५—त्रीला             | 146     |
| <b>२</b> ६—उपधावन     | 140     |
|                       | Α       |

# २४४ वैदिक वाङ्मय का इतिहास मा० १ ख० २

२७ —आकोश

945

२८—परिवाद

980

२६---ारित्राण

१६२

इस गराना के अनुकूत दो प्रकार कम रहते हैं। हमारी प्रतिलिपि कई स्थानों पर त्रुटित है, अतः सम्भव है, वे दो प्रकार भी त्रुटित हो गए हों। यह भी हो सकता है कि वे हमारे ध्यान में न आए हों, क्योंकि हमने साधारण दृष्टि से ही पाठ किया है।

ग्रनथ-समाप्ति के पश्चात् निम्नलिखित श्लोक हैं | वे किसी ग्रन्य व्यक्ति के लिखे हुए प्रतीत होते हैं—

कल्पेश्चतुर्भिर्व्याख्यातं सारभूतमृचां शतम् । सहस्रं पञ्चशतं श्लोकेनानुष्टुभा कृतम् ॥ सहस्रं पञ्चशतं संख्या ग्रन्थस्य च कीर्तिता । विस्तरभीत्या संज्ञितं तात्पर्याचवुद्धये ॥ एवं निरुक्तमालोक्य मन्त्राणां विवृतं शतम् । उक्तानुक्रदुरुकानि चिन्तयन्त्विह परिडताः ॥

अर्थात्—निरुक्त को देखकर संत्तेष से १०० मन्त्रों का व्याख्यान किया है। इसका परिमाण १५०० प्रन्थ है।

# कौत्सव्य का निरुक्त-निधएडु

यह प्रनथ अथर्व-परिशिष्टों में से एक है । अथर्व-परिशिष्ट ०० हैं । यह निघर उनमें से ४० वां.है । अथर्व-परिशिष्टों का सम्पादन जे० फान नेगेलाईन और जार्ज मैल्विल बोलिङ्ग ने किया है । उनका संस्करण सन् १६०६ में छपा था। वह रोमन लिपी में था । सन् १६२१ या सं० १६७० में इस निहल्ल-निघर का देवनागरी-लिपि-संस्करण लाहौर में छपा था। उसके सम्पादक हैं पं० रामगोपाल शास्त्री।

१--पृ० ६६३ ।

२-- आर्षयन्थावली, लाहौर सन् १६२१ ई०

मूल संस्करण का आधार सात पुराने कोश हैं। परन्तु फिर भी इस पुस्तक के दोवारा सम्पादन की आवश्यकता है। सन् १६०६ के पश्चात् अथर्व-परिशिष्टों के कई नए कोश खोजे गए हैं।

#### यन्थ-विभाग

इस निरुक्त-निघर्द में कुल १४ मा हैं। वे गरा ६६ खरडों में विभक्त हैं। यह खरड- विभाग किस आधार पर बना, यह हमें अज्ञात है। पहले इसमें आख्यात गरा हैं, और फिर नाम आदि गरा। इसका बहुत सा भाग यास्कीय निघर्द्द से मिलता है। किर भी कई ऐसे पद हैं, जो उस में नहीं मिलते।

जिस प्रकार का ऐकपिदक-काण्ड यास्कीय-निघएटु में है, उसी प्रकार के दो गए। इस निरुक्त-निघएटु में है। संख्या है उनकी ११५ और ११६। गए। ११६ के अन्त में लिखा है—अनेकार्थाः। यह निरुक्त-निघण्ड आधर्वण है। परन्तु इसके इन गएों में कई ऐसे पद हैं, जो अर्थववेद में नहीं मिलते। सम्भव है वे अर्थवेद की किसी अज्ञात शाखा में हों। यथा—

पाकस्थामा कौरयाणः।

श्रप्रायुवः ।

श्रक्षपारस्य।

इत्यादि । इनमें से श्रन्तिम दो पद दूसरी विभक्तियों में श्रथवेवेद में मिलते हैं । यह ध्यान रखना चाहिए कि इस निरुक्त-निघरटु में श्रेकूंपारस्य के साथ दावने पद नहीं है ।

इस निरुक्त-निघरहु में जिन गर्गों के पश्चात् ऋर्थ दिया गया है, वह उसी ढंग से है, जैसा यास्कीय-निघर्ड के लघु-पाठ में है। यथा—

९९—न्नातः । त्राशाः । त्राष्टाः । उपराः । काष्टाः । व्योम । ककुभः । दिशाम् ॥ ४६ ॥

इस ग्रन्थ का कर्ता कौत्सच्य कौन था, वह कब हुआ, उसने और भी कोई ग्रन्थ लिखा था या नहीं, ये सब बातें अभी अन्धकार में ही हैं। आधर्वण बाङ्मय के प्राचीन ग्रन्थों के मिलने पर सम्भव है इन पर कुछ प्रकाश पड़े।

## निरुक्त-निघग्द्र नाम

कौत्सन्य का प्रन्थ अधिकांश में वेद-निघण्दुओं के समान ही है। परन्तु इसके अन्त में कुछ पंक्तियां ऐसी भी हैं, जो निरुक्त के समान हैं। यथा—

१४६-एतेषामेव लोकानाम् ऋतुच्छन्दस्तोमशृष्टानामानुपूर्वेण भक्तिशेषोऽनुकल्पः ॥ इत्यादि ।

यास्कीय निघरढ़ में देवपितयां अन्त में हैं, परन्तु इस में वे गरा १३६ में ही एकत्र की गई हैं। उन से आगे निरुक्त के ढंग का पाठ है। इसी लिए इस अन्थ का नाम निरुक्त-निघरढ़ पड़ गया, ऐसा सम्भव हो सकता है।

# परिशिष्ट

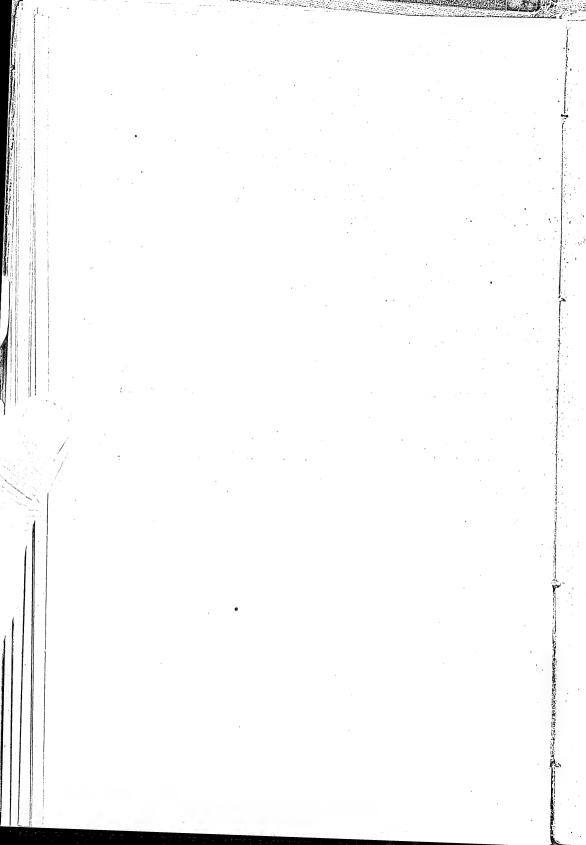

# परिशिष्ट १

# परिवर्तन और परिवर्धन

पृ० ४—(घ) की चारों पंक्तियां निकाल देनी चाहिएं। कर्क अपन भाष्य में हिरिस्वामी को उद्धृत नहीं करता। काशी के मुद्रित-संस्करण में सम्पादक की टिप्पणी भूल से मूल में छप गई है। उसी टिप्पणी में हिरिस्वामी का नाम था। इसीलिए हमारी भूल हुई। नासिक च्लेत्रवासी श्री अग्रणाशास्त्री वारे ने हम से कहा था कि कर्क कहीं भी हिरिस्वामी को उद्धृत नहीं करता। इस के विपरीत कर्क सम्भवतः हिरिस्वामी से भी पहले का अन्थकार है।

डा॰ कूहनेन राज का अनुमान है कि स्वन्द के ऋग्वेद-भाष्य की भूमिका के अन्त में—

#### अस्माभिभीष्यं करिष्यते

में ऋस्माभिः पद सम्भवतः स्कन्द, नारायण और उद्गीथ के सम्मिलित सम्पादन का द्योतक है। देखो, उनका लेख, पांचवीं ओरिएएटल कान्फरेंस, पृ० २४६।

पृ० २० — गोभिलगृह्यवृत्तिकार नारायण् । इसके प्रन्थ का संवत् १५८३ का एक हस्तलेख पूना में है। ब्रातः यह नारायण ४०५ वर्ष से ब्राधिक ही पुराना होगा ।

पृ०—४७ सर्वदर्शन-संग्रह में त्र्यानन्दतीर्थ-भाष्य-व्याख्या का स्मरण किया गया है। देखो वामन शास्त्री का संस्करण पृ० १५६ या पूर्णप्रज्ञ-दर्शन-प्रकरण । यह संभवतः जयतीर्थ ही की कोई व्याख्या होगी। यदि यह सत्य है तो जयतीर्थ का काल सायण से कुछ पहले वा साथ का होगा।

पृ०६३ — डा॰ स्वरूप ने महीधर के काल के सम्बन्ध में जो मत प्रका

शित किया है, वहीं मत सत्यवत सामश्रमी का भी था। देखों उनका निरुक्कालोचन,

पृ० १०० — हमने लिखा है कि अनन्त २४५ वर्ष से पुराना है। परन्तु अब यह समम्मना चाहिए कि अनन्त २६० वर्ष अवश्य पुराना है। संवत् १७२१ का लिखा हुआ उसके एक अन्थ का एक कोश ऐशियाटिक सोसायटी के पुस्त-कालय में है। देखो उनका नया सूचीपत्र, भाग २, पृ० ६६५ — ६६०।

अनन्त के काल के विषय में एक और बात का भी ध्यान रखना चाहिए । लगभग ३०० वर्ष पुराने आचार्य कवीन्द्र के पुस्तकालय के स्चीपत्र में अनन्त-रचित करावकराठाभरण का एक कोश दर्ज है । देखी संख्या ५३२।

इस से प्रतीत होता है कि अनन्त ३०० वर्ष से कुछ पहले का ही होगा।

पृ० १०२-अनन्त के चार प्रन्थों के नाम हम लिख चुके हैं। उन के साथ दो नाम और जोड़ने चाहिएं-

- (५) कात्यायन-स्मार्त-मन्त्रार्थ-दीपिका । इस का कोश ऐशियाटिक सोसा-यटी में है । देखो, नवीन सूचीपत्र भाग २, संख्या =४३ ।
- (६) वेदार्थ-प्रदीपिका। पूर्वोक्त सूची पत्र का पृ० ६६%। यह कोई स्व-तन्त्र प्रन्थ था, या नहीं, यह विचारणीय है।

## पृ॰ १०४—मुरारिमिश्र

मुरारिमिश्र के विषय में निम्नलिखित बातें अधिक जाननी चाहिएं— १—मुरारिमिश्र वेद-निघण्ड के लघुपाठ को उद्धृत करता है—

निघरहके सुखनामानि। वैशिवाला । शतरा । शातपंता । शिल्गु । शेवृधं । स्यूयकं । मयः । सुग्म्यं । सुदिनं । शूपं । शुनं । शं । भेषजं । जलापं । स्योनं । श्येवं । शिवं । शग्मं । कदिति सुखस्य ।

ये ते शतमित्यादि । शतसहस्रशब्दावत्र बहुत्वार्थौ । तथा च वेदनिघर्द्यः—

उरु। तुवि । पुरु। भूरि । शश्वत् । विश्वं । परीणसा । व्यानशिः । शतं । सहस्रं । सलिलं । कुविदिति बहोः । १

१ --- पूना का हस्तलेख, पत्र ४ ख /

इनमें से पूर्वगण के पाठों में मुद्रित निघरहुओं से कुछ भेद है। पत्र १ = क पर लिखा है —

संकल्पात्मकं मनः अन्तःकरऐन्द्रियं। हृदयाधारा च बुद्धि-रिति भेदः सांख्यदर्शने श्रुताविप च ।

अर्थात् — सांख्यदर्शन और श्रुति में मन और बुद्धि का यह भेद माना गया हैं कि संकल्पात्मक मन है और हृदयाधारा बुद्धि है।

अन्नप्राशन मन्त्रों के आरम्भ में लिखा है-

अन्नप्राशनमन्त्रार्थः पदवाक्यप्रमाणुतः।

उद्धृत्य भाष्यात् क्रियते वेदमिश्रस्य सूनना ॥<sup>३</sup>

पुनः प्रथम काएड के मन्त्रों की समाप्ति पर लिखा है-

श्रीमहीन्तितविश्वरूपतनयः श्रीवेदमिश्रः श्रियो

नाथं कायमनोगिरामनुगमैराराध्य कामप्रदं

हेरंबं च शिवां शिवं च सततं नत्वा विंराचें रिंव

मन्त्रार्थं विवृणोति गृह्यविषये श्रद्धासमृद्धये सतां॥

द्वितीयकांडस्य विविच्य भाष्यात

श्रीवेद्मिश्रविधिवत्प्रयुक्तात्।

प्रारभ्यते मन्त्रविभागभाष्यं

मुरारिमिश्रेण समाससारम् ॥<sup>3</sup>

श्रर्थात् - मुरारिमिश्र के पिता का नाम वेदिमिश्र श्रोर पितामह का नाम दीचित विश्वरूप था।

यहां प्रथम श्लोक में वह शिव को नमस्कार करता है, अतः वह शैव प्रतीत होता है।

> त्रौपनायनमन्त्रार्थो यथोद्देशं प्रकाशितः। वेदिमश्रेण भाष्यात्तु तस्मादाकृष्य शिष्यते॥

१-पत्र

२ - पत्र ४६ ख, ५० क ।

३ -- पत्र ४१ ख।

गृह्यप्रकाशान्महाभाष्यादुधृत्यावशिष्यते । १

. त्र्यात्—वेदिमिश्र का गृह्य-भाष्य जिससे सामग्री लेकर यह मन्त्र-भाष्य रचा गया है, एक महाभाष्य था।

द्वितीय काएड के भाष्य के अन्त में पुनः लिखा है-

इति श्रीवेदिमिश्रप्रणोतगृह्यप्रकाशाख्यान्महाभाष्यादुद्धृत्य मुरारिमिश्रकृतद्वितीयं काएडं समाप्तम् । र

> उस गृह्य-महाभाष्य का अब कोई अस्तित्व ज्ञात नहीं होता। तीसरे काएड के भाष्य के आरम्भ में लिखा है— तृतीयकाग्डमन्त्रार्थः पदवाक्याभिधानतः। विविच्यते वेदिमिश्चेर्नानाभाष्यानुसारतः॥

त्रर्थात्—नृतीय काराडस्थ मन्त्रों के ऋर्य का विवेचन वेदिमश्र नाना भाष्यों के ऋतुसार करता है।

पहले दोनों काण्डों के मन्त्रार्थ के विषय में लिखा है कि उनका मन्त्रार्थ वेदिमिश्र के भाष्य से लिया जाता है, त्यौर इस काण्ड के मन्त्रार्थ के विषय में उसने लिखा है कि यह उस वेदिमिश्र के भाष्य के त्याचार पर है, जो नानाभाष्यों के त्यानुसार है। इसका यह त्राभित्राय है कि वेदिमिश्र के मृह्यमहाभाष्यान्तर्गत मन्त्र भाष्य में नाना वेदिभाष्यों की सहायता ली गई थी।

पृ० १०६ — हलायुथ का मीमांसा सर्वस्व विहार और उड़ीसा के रीसर्च जर्नल जून-सितम्बर, सन् ११३१ के ब्रङ्क से प्रकाशित होना ब्रारम्भ हो गया है ।

सामवेद की जैमिनीय शाखा का एक जैमिनीय-गृह्य-सूत्र है । उस के मन्त्र पाठ पर एक वृत्ति है । उस का एक हस्तलेख दयान-द्व कालेज के लालचन्द- पुस्तकालय में है । उस में हमें इस वृत्ति के कर्ता का नाम नहीं मिला । इस वृत्ति का आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है—

सकलभुवनैकनाथं श्रीकृष्णं नौमि हरिमुमां च शिवं गुरुमपि सुब्रह्मएयं गजाननं भारतीं भवत्रातम् ।

१---पत्र ५३ ख |

२---पत्र ७५ क |

प्रिणिपत्य विष्णुमीक्यं विदुषोपि कृषांबुधीन् समस्तगुरून्
गृह्यगतमन्त्रवृत्तिः करिष्यते जैमिनेस्तमविनमसि त्वा ?।।
श्रत्युक्कानि दुरुक्कानि यान्यनुक्कानि च स्फुटम् ।
समाद्यतु विद्वांसस्तानि सर्वाणि वृद्धिभः॥

इस इत्ति में निम्नलिखित ग्रन्थ वा ग्रन्थकार उद्धृत हैं-

|   | स्मृति          |       |   | કેં. | १,२     |
|---|-----------------|-------|---|------|---------|
|   | ब्राह्मण        | * * * |   |      | 8,22    |
|   | शौनक            |       |   |      | २,३ .   |
|   | श्राश्वलायन     | •     |   |      | ₹       |
|   | श्रुति          |       |   |      | २,२०,३५ |
| : | भाष्य = निरुक्त | į     |   |      | ३,४४    |
|   | यास्क .         |       | 1 |      | ७,५,६   |
|   | वाधूलक सूत्र    |       |   |      | . १३    |
|   | पद्मपुरागा      |       |   | . !  | 38,8%   |
|   | वराहपुराण       |       |   |      | 38      |
|   | योगवासिष्ठ      |       |   |      | 38      |
|   | सांख्य          |       |   | •    | २०      |
|   | विष्णु स्मृति   |       |   |      | २०      |
|   |                 |       |   |      |         |

भवत्रात जैमिनीय संप्रदाय का प्रसिद्ध त्राचार्य है। इस वृत्ति का कर्ता त्रापन प्रथम मङ्गल रलोक में उस का स्मरण करता है। त्रातः वह उस के पश्चात् ही तृत्रा होगा।

इस वृत्ति का कर्ता कोई वैष्णाव प्रतीत होता है। यह उस का अर्थ देखने से ज्ञात हो जाएगा-

त्रिपादृध्वं इति । वासुदेव-संकर्षण-प्रद्यसरूपैस्त्रिपात् । १ इससे आगे वह पद्मपुराण के अनेक रलोक उद्धृत करता है—
पृ० ४१ पर पितृतर्पण के विषय में वह लिखता है—

१-देवनागरी प्रतिलिपि ए० १५।

जैमिन्यादयोपि त्रयोदश मन्त्रा निगद्व्याख्याताः । जैमिनीः गृह्यसूत्रयोः कर्ता सहस्रशाखोपेत-सामवेदाध्यायी च । तस्मात्प्रधानांचार्यः । तं तर्पयामि प्रीतिभाजं करोमि । तत्तवकारादयो द्वादश एकैकशाखाध्यायिनः तांश्च तर्पयामि प्रीतिभाजः करोमीत्यर्थः ।

त्र्यात्—कैमिनि सामवेद का प्रधानाचार्य था । वह सहस्र-शाखाध्यायी था। तलवकारादि वारह एक-एक शाखा पढ़ेने वाले थे। उनका तर्पण करता हूं। कैसा पूर्वोक्त पाठ के देखने से पता लगता है, उसी प्रकार यह प्रन्थ अन्यत्र भी बहुत अशुद्ध है।

पृ॰ १४४--सायगोद्धत उपवर्ष का जो श्लोक यहां लिखा गया है, वह ब्रह्माएड और वायु दोनों पुराणों में मिलता है | देखो उनका शाखा-प्रकरण |

पृ० १५०— (४) स्कन्द-महेरवर अपनी निरुक्त भाष्य-टीका २1:३॥ में एक पदकार आत्रेय का स्मरण करते हैं ।

पृ० २३१—वाक्यपदीय का प्रथम श्लोक तीसरे काण्ड के साधन समुद्देश के कर्त्रधिकार का श्लोक ११६ है।

# परिशिष्ट २

प्राचीन भाष्यकारों के श्रमुद्धित भाष्यों का दिग्दर्शन
स्कन्दस्वामी का ऋग्वेद भाष्य
के ष्ठा नरः श्रेष्ठतमा य एकएक आयय।

परमस्याः परावतः ॥

अत्र श्यावाश्वाख्यानके वृहद्देवतायां च पठितमितिहासमाचत्ते। श्यावाश्वस्य ब्रह्मचारिणः पिता आत्रेयोऽर्चनाना राज्ञो
रथवीतेर्ऋित्वग्वा बभूव। स कदाचिद् यज्ञार्थं वृतः सपुत्र उपागतः।
वितते यज्ञे रथवीतेर्दृहितरं कन्यकां ददर्श। तां पुत्रार्थं ययाचे।
तं रथवीतिर्मार्थया सह संमंत्र्य प्रत्याचचत्ते—अनुपिनों न जामाता
अयं च श्यावाश्वो ब्रह्मचारी न ऋषिरिति। स प्रत्याख्यातो वृत्ते
यज्ञे स्वमाश्रमं जगाम। श्यावाश्वस्तु कन्यायामावृत्ताभिलाषः कदाचित् पात्रहस्तां भैत्तं चचार। भैत्तं चरन् राज्ञस्तरन्तस्य शशीयस्या
भार्याया गृहं जगाम। तं शशीयसी नामगोत्रे पृष्ट्वा भन्ने तरन्ताय
दर्शयामास। तेन चानुज्ञाता बहुविधं धनमजाविकं गवाश्वं चास्मै
दद्यौ। तरन्तोऽपि धेनुकं दत्वा आतुः पुरुमीढस्य सकाशं प्रेषयामास । गच्छ सौम्य सोऽपि ते दास्यतीति। गच्छते चास्मै
शशीयसी पन्थानं कथयाश्चकार अमुकेनामुकेन च पथा गच्छेति।

एतस्मिन्नेव काले हि राजर्षि तरन्त द्रष्टुं तत्र मरुत आज-ग्मुः। तांस्तुल्यरूपांस्तुल्यवयस्कांश्च विस्मितः पृच्छिति स्म। के यूयं स्थ । हे नरः मनुष्याकाराः श्रेष्ठतमा ये श्रितिशयेन प्रशस्या ये च श्रायय श्रायाताः स्थ । एकः एकः पृथक् स्वेन स्वेन श्रश्वेनेत्यर्थः । परमस्याः । परावत इति दूरनाम । परमं यद् दूरं तस्माद् दूरात् कुतोऽपीत्यर्थः ।

अर्थात्—यहां पर श्यावाश्वाख्यान और वृहद्देवता में पढ़ा गया इतिहास कहा जाता है—श्यावाश्व ब्रह्मचारी का पिता अर्चनाना आत्रेय राजा रथवीति का ऋितक् था। एक समय वह सपुत्र यज्ञ के लिए आया और उसने राजा की कन्या को देखा। उस कन्या को उसने अपने पुत्र के लिए मांगा। राजा ने अपनी स्त्री की सम्मति लेकर इन्कार कर दिया। और कहा कि हमारा जामाता ऋषि ही होता है। आपका पुत्र ऋषि नहीं है। इस प्रकार इन्कार किए जाने पर यज्ञ के अन्त में वह अपने आश्रम को चला गया। श्यावाश्व उस कन्या को चाहता था। वह हाथ में पात्र लिए हुए भित्ता करता हुआ राजा तरन्त की भार्या शारीयसी के घर गया। शारीयसी उसका नाम और गीत्र पूछकर उसको अपने पति के पास ले गई। पति की आज्ञा से उसे बहुत सा धन, वकरियां, भेड़ें, गाएं और घोड़े दिए। तरन्त ने भी गाएं देकर अपने भाई पुरुमीढ के पास नेजा कि वह भी तुम्हें कुछ देगा। उसे वहां जाने का रास्ता भी वताया गया। इतने ही में राजा तरन्त को देखने के लिए मस्त आए। उन समानरूप वाले समान अवस्था वाले मस्तों को देखकर विस्मित हुआ श्यावाश्व उन्हें पूछता है—

हे अत्यन्त श्रेष्ठमनुष्यो ! आप कौन हो । आप पृथक्-पृथक् अपने-अपने घोड़ों से अत्यन्त दूर से आए हो ।

जिस आख्यान का स्कन्द ने उन्नेख किया है, वह वृहद्देवता और किसी प्राचीन आख्यान-प्रनथ में था । सायएा ने इस स्क्ल के भाष्य की भूमिका में कुछ श्लोक उद्धृत किए हैं, वे प्राचीन आख्यान-प्रनथ के हो सकते हैं । स्कन्द ने इन दोनों प्रनथों का भाव अपनी भाषा में लिखा है ।

#### ंउद्गीथभाष्य

उत्तरं स्कूकं 'बृहस्पते प्रथमम्' इत्येकादशर्चं ज्ञानस्तावकं बृह-स्पतिराङ्गिरसो ददर्श। उक्कं च देवतानुक्रमणौ ?...... तज्ज्ञानमभितृष्टाव सुक्केनाथ बृहस्पतिः। १ इति ।

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रेरत नामधेयं दधानाः। यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः॥ ऋ०१०१११॥

वृहस्पते । शरीरमात्मना स्थित्वाऽन्तरात्मानमामन्त्रयते मन्त्रदक् । वृहस्पते मदीयान्तरात्मन् प्रथमं मुख्यं प्रधानमर्थक्षानम् । ऋग्यज्ञस्सामादिलक्षणायाः अर्थक्षानश्च्यायाः सकाशात् । यच्चान्त्रम् । अत्रशब्दोऽत्रादिवचनः आभिभूतञ्च । वाचः प्रवृत्तौ निमित्तभूतञ्चत्यर्थः । यच प्र ऐरत प्रेरयन्ति शब्दोच्चारणकाले येन सहोच्चारयन्ति ब्राह्मणादयः पुरुषाः शब्दार्थक्षानयोनित्यसम्बन्धत्वात् । नामधेयं ऋग्यज्ञस्सामादिलक्षणं नाम दधाना स्वमुखे मनसि वा धारयन्तः । उच्चारयन्त इत्यर्थः । यच्च येषां नाम्नां सकाशात् श्रष्ट-मित्रथयेन प्रशस्यम् । यच्चारिप्रमासीद्पापं सदा भवति । पापापनो-दिमित्यर्थः । उक्कं च भगवता वासुदेवेन—

न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते। इति।

प्रेणा प्रेम्णाऽतिप्रियत्वेन हेतुना तत् कार्यकारणस्वरूपज्ञान मेषां नाम्नां सम्बन्धिनि गुहा गृढे संवृत्ते मध्यदेशे निहितमिभधेय-त्वेनावस्थापितं कारणात्मना आविः प्रकाशम् । तव भव-त्विति शेषः।

उक्कविशेषणविशिष्टं कार्यकारणविषयं सम्यग्ज्ञानं तवोत्पद्य-तामित्यर्थः।

१--- यह पाठ बृहद्देवता ७ । १०६ ॥ में मिलता है ।

२---भगवद्गीता ४।३८॥

अर्थात्—मन्त्रद्रष्टा ऋषि अपने अन्तरात्मा को सम्बोधित करके कहता है कि हे अन्तरात्मन् तुमें हृदय-गुहा में स्थित न मों के अर्थों के ज्ञान का प्रकाश हो। वह अर्थज्ञान सर्वप्रधान है। वाणी के उच्चारण में सहायक है। जिसके जाने विना नामों का उच्चारण असम्भव है, जो नामों से श्रष्ट और पाप-रहित है। जो प्रेम से हृदय की गुफा से प्रकाशित होवे।

#### वेङ्करमाधव का प्रथमभाष्य

सप्त स्वसृररुपीर्वावशानो विद्वानमध्य उज्जभारा दशे कम् । अन्तर्थेमे अन्तरिचे पुराजा इच्छन्वत्रिमविदत्पूषणस्य ॥

現のくの1メーメル

सप्त स्वसूरादित्यान् । दीप्तिरारोचमानाः कामयमानो विद्वान् । समुद्रोदकाद् उद्धृतवान् । सर्वेषामेव दर्शनार्थम् । कमिति पूरणम् । अन्तश्च तानि यमितवानन्तरित्ते । प्रत्न इच्छन् । प्रायच्छन् । पूष्णो- उस्याः पृथिव्याः पृश्निवर्णं प्रायच्छदिति ॥

सप्त मर्यादाः कवयस्ततज्ञुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात् । आयोई स्कंभ उपमस्य नीळे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ॥६॥

कामजेभ्यः क्रोधजेभ्यश्चोद्घृताः—पानमत्ताः स्त्रियो सृगया दग्डपाह्यं वाक्पाह्यमर्थदूषणमिति सप्त मर्यादाः । कवयः इत-वन्तः । तासामेकमेव पापवानिभगच्छति पुरुषस्तस्य मनुष्योत्तम्भ-कोऽग्निः । समीपभूतस्य वायोनींले रश्मीनां विसर्गे उन्तरित्ते मध्यं उदकेषु तिष्ठति । पापंयुक्तस्याप्यग्निस्तत उत्तरमनं भवतीति ॥

अर्थात् —यजमानों से कामना किया तुए प्रदीप्त विद्वान् श्रिम ने लोगों के देखने के लिए सूर्य की सात रश्मियों को समुद्र से ऊपर ले जाकर अन्तरिज्ञ में स्थापित किया । और पृथिवी को उज्ज्वलरूप दिया।

काम और कोध से उत्पन्न हुए दोष, मद्यपान, जुआ, स्त्रियां, मृगया, दएड-

१ - इन दोनों मन्त्रों के भाष्य का पाठ कुछ अधिक अशुद्ध है।

पारुष्य, वाक्पारुष्य और अर्थदूषणा, ये सात मर्यादाएं विद्वानों ने स्थिर की हैं। जो पापी मनुष्य उनमें से एक को भी करता है अग्नि उसको दराउ देता है।

ं ऋषि का स्थान वायु, सूर्य रिश्म, अन्तिरिक्त और जलों में है। इसिलए तक्तत्स्थानों में गए हुए को भी वह दराड दिए विना नहीं छोड़ता।

#### रावण-भाष्य

नासदासीनो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। किमावरीवः कुहकस्य शम्मीनम्भः किमासीद् गहनं गभीरम्।। १०।१२६।१॥

श्रथैतस्य प्रश्नोत्तरस्य प्रतिपादिकां श्रुतिमाह नासद् इति । त्र्यनया सृष्टेः प्राङ् निरस्तसमस्तप्रपञ्चलयावस्था निरूप्यते । प्रलय-दशायामवस्थितं यदस्य जगतो मूलकारणं तदसच्छुषविषाणवन्नी-रूपाख्यं नासीत्। नहि तादशात्कारणादस्य सतो जगत उत्पत्तिः सम्भवति । तथा नो सदासीत् । परमार्थसतः परमात्मनोऽन्य-त्सद्स्तीत्युच्यमाने द्वैतत्त्वप्रसङ्गः । नापि व्यवहारसत् । स्रप्रे व्यवहाराभावस्य वच्यमाण् त्वात् । तस्मादुभयविलच्चणमिर्वाच्य-मेवासीदित्यर्थः । अथ व्यावहारिकसत्वं निषेधति—तदानीमिति । 'लोका रजांस्युच्यन्ते'' इति यास्कः । अत्र सामान्यापेक्तमे-कवचनम् । एवं व्यवहारसत्ता पृथिव्यादीनामभावादित्यर्थः । तथा व्योमान्तरिक्तं तदपि नासीत् । पर इति सकारान्तं परस्तादिः त्यर्थे वर्तते । व्योम्नः परस्ताद्युलोकप्रभृतिसत्यलोकान्तं यदस्ति तद्पि नासीदित्यर्थः । अनेन ब्रह्माएडमपि निषिद्धं भवति । यत एतद्भासमानं भूतजातं पूर्व नासीत् । किन्तु शुक्तिकारजतवन्मध्ये एवोत्पन्नमिति श्रुत्या निरूपितम् । नत्वासीदिति धातोस्तदानीमि-त्यव्ययस्य च भूतकालवाचित्त्वाद् व्योमादीनामसम्भवेषि किञ्चित्का-ल स्रासीदिति चेन्न। "स्रानीदवातम्" इति श्रुत्या तस्यापि निषेधात्। त्रातः सकलमपि दश्यजातं प्राङ्निरूपितसद्सद्विलन्तगोपादानकं

प्रातिभासिकमिति पर्यवसन्नम् । श्रथैतस्य ज्ञानैकनाश्यत्वेन प्रातिभासिकत्वं दृढीकुर्वन्नाह—'किमावरीव' इति । प्रागुक्तं दृश्य- जातं शर्मन्निति शर्मग्यवाधिते ब्रह्मणि किमावरीवः किमावरक भवति वा नेत्यर्थः । श्रनेन यत्सद्सद्विलच्चणमासीत्तत्स्वाश्रयाव्यामोहक- मित्युक्तम् । यथा कुहकस्यैन्द्रजालिकस्य गहनं गम्भीरमच्चोभ्य- मम्भस्तेन मायया रचितमम्भोमध्य एवोत्पन्नं सत्कुहकस्यावरकं भवति वा नेत्यर्थः ।

अर्थात् -इस प्रश्नोत्तर की प्रतिपादक 'नासद्' यह श्रृति प्रमाण है । इस में सृष्टि के पूर्व की समस्त प्रपञ्चों से हीन प्रलयावस्था का निरूपण किया गया है । प्रश्न होता है कि क्या प्रल्यावस्था में स्थित इस भावरूप जगत् का मूल कारण असत्. जो राराश्टंग के सदश अत्यन्ताभाव रूप है, वह था ? अथवा सर्वावस्था में विद्यमान परमात्मा से पृथक कोई सत् था ? या व्यवहार दशा में सद रूप कोई वस्तु थी ? । उत्तर--- त्रभाव भाव का कारण नहीं हो सकता और न ही परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी सद्वस्तु ही हो सकती है । क्योंकि परमात्मा को अद्वैत कहा गया है। इस की सत्ता में परमात्मा श्रद्धैत नहीं रहता। तथा व्यवहार दशा में भी कोई सद्वस्त कारण नहीं हो सकती है। कारण, कि आगे जाकर व्यवहार दशा को भी अभाव ही करा जाएगा। इस लिए अब यह समभ्तना चाहिए कि प्रलयावस्था में जगत् का मूल कारण असत् अथवा सत् से विलक्तण अवर्ण्य कोई तीसरा ही कारण था | 'तदानीं' इस से व्यवहार दशा में सद् वस्तु का खण्डन है | उस समय न तो पृथिवी थी, न अन्तरिच्न था, और न ही युलोक । फलतः यह सार ब्रह्माण्ड ही न था । हां सिप्पी में रजत की भांति श्रुति में उत्पत्ति जरूर कही गई है । भूतकालिक 'आसीत्' किया से और वर्तमानकाल बोधक 'तदानीं' अव्यय-पद से काल की सत्ता अवश्य सिद्ध होती है। तो काल ही कारण क्यों न माना जाय | इस का उत्तर 'त्रानीदवातम्' श्रुति से मिल जाता है | तात्पर्य, उक्क सदसद् वाद से विलक्त् ग्रामासरूप कोई तीसरा ही कारण चराचर जगत् का उपादान कारण है । पहले यह कहा गया है कि जगत् का कारण प्राति-भास है परन्तु त्राभास त्रज्ञानजन्य होता है । त्रीर ज्ञान पर परदा पड़े विना

अज्ञान नहीं हो सकता। अतः हम पूछते हैं कि क्या यह सकल जगत् ब्रह्म में किसी आवरण से छिपा था, या नहीं ? इस से तो यह सिद्ध होता है कि जैसे ऐन्द्र-जालिक अपनी भूठी माया से पानी उत्पन्न कर के उस से छिप सा जाता है परन्तु वह उसका यथार्थ आवरण नहीं कहा जाता, इसी तरह यह आभास भी अपने आश्रय ब्रह्म का सन्देहजनक है।

#### . मुद्रल भाष्य

पञ्चमे मगडले त्वामग्ने हविष्मन्त इति सप्तर्चे नवमं स्क्रम्। यात्रेय ऋषिः । सप्तमीपञ्चम्यौ पङ्क्षी । शिष्टा य्रनुष्टुभः । य्रग्निर्देवता ।

त्वामग्न हविष्मन्तो देवं मर्तास ईळते । मन्ये त्वा जातवेदसं स हव्या वक्ष्यानुषक् ॥ ४।६।१॥

हे श्रग्ने त्वां देवं दीष्यमानं हविष्मन्तो होमद्रव्यसमेता मर्तासो मर्त्या ईलते स्तुवन्ति । श्रहं च जातवेदसं जातं वेदो धनं यस्यासौ जातवेदाः तमेवंविधं त्वा त्वां मन्ये स्तौमि । स त्वं हव्यवाहनसाधनानि हवींषि श्रानुषक् निरन्तरतयाऽऽनुषक्कं यथा तथा वित्त वहिस ।

अर्थात्—यह वेदान्तर्गत पांचवें मण्डल का सात ऋचाओं का नवां स्क्ल है। इसका ऋषि आत्रेय, पांचवीं सातवीं ऋचाओं का छन्द पंक्ति और रोष का अनुष्टुप् और अग्नि देवता है।

हे अमे यह यजमान लोग हवन-सामग्री लिए दीप्ति गुरा वाले आपकी स्तुति करते हैं। परन्तु मैं धन बल युक्त की स्तुति करता हूं। वह देवताओं के लिए सदा हवियां ले जाया करते हैं।

१--ऋ० अष्ट ४ पत्र १ ख ।

## त्रानन्दबोधमह-भाष्य

. श्रामित्रकरणं समाप्तं । श्रथ सै ज्ञामणी त्रिभिरध्यायैः प्रिक्तयते । श्रग्न्यंगत्वात् सौ त्रामण्यनंतरमुपक्रमः । तत्र प्रजापितिर्यज्ञमस्जतेत्युपक्रम्य सौ त्रामाणीमित्यादिना विस्तरेण प्रतिपाद्यते ।
स एतं महाक्रतुमपश्यत् सौ त्रामणीमिति श्रुतेः । सौ त्रामण्याः प्रजापति ऋषिः । यथापरिमदं भैषज्यार्थं श्रश्विनौ च सरस्वती च सौ त्रामणीं दृदश्रुरिति । श्रुतो श्रश्विनोः सरस्वत्याश्चार्षमिति । तत्र
सुरा संधीयते ।

स्वाद्वीं त्वा स्वादुना तीत्रां तीत्रेणामृताममृतेन मधुमतीं मधुमता सृजामि स<sup>थ</sup>् सोमेन । सोमोऽस्यश्विभ्यां पच्यस्व सरस्वत्ये पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व ॥१॥

स्वाद्वीं त्वेति । सुरादेवत्यानुष्टुप् । सोमोस्यादीनि चत्वारि सौराणि यजूंषि । स्वाद्वीं त्वा । स्वादु रुचिकरं तेन स्वादुना मिष्टेन स्वाद्वीं स्वादुरसोपेताम् । तीवेण । तीव्रशब्दः पदुवचनः शीव्रमद-जनकः । तेन तीवेण पदुरसेन तीवां । अमृतेन अमृतरसेन अमृताम् । मधुमतीं मधुररसोपेतां मधुमतीं सुरां त्वां सोमेन सोमरसेन संस्त्वज्ञामि । यतस्त्वं सोमोऽसि । अतस्त्वां व्रवीमि । सोम-स्त्वमिश्वभ्यामिश्वनोरथें पच्यस्व । अत्र पाको विपरिणामः । तथा सरस्वत्ये सरस्वत्यर्थे पच्यस्व । इन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व । १

अभिचयन प्रकरण की समाप्ति के अनन्तर अब तीन अध्यायों में सौ-त्रामणी का प्रारम्भ किया जाता है। क्योंकि अभिचयन सौत्रामणी का अङ्ग है अतः उसका व्याख्यान पहले करना समुचित था। सौत्रामणी के ऋषि प्रजापित अश्वि और सरस्वती हैं। उस में सुरा का सन्धान किया जाता है। इस मन्त्र में देवता सुरा है, छन्द अनुष्टुप् और चार सौर यजु हैं। स्वाहु, रुचिकर, कटु, चरपरी होने से शीघ्र मदकारी, अमृत तुल्य मीठी सुरा को सोमरस के सदश

१---कार्ण्यसंहिता दशक ३पत्र ९ ख, उत्तरार्ध का प्रथमाध्याय ।

सम फना हूं । नहीं, नहीं यह साज्ञात् सोम ही है । इस लिये त् अश्वि, सरस्वती और सुत्रामा इन्द्र के लिए पाक है ।

## कालनाथकृत यजुर्भे अरी

चित्रं देवानामुद्गादनीकं चत्तुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने:। आ प्रा द्यावापृथिवी अन्तरित्त् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च स्वाहा ॥

द्वितीयं जुहोति । अत्र सूर्यः परापररूपेणावस्थितः स्त्यते । उदयकालादारभ्य तावदपररूपेण स्त्यते । चित्रमिति क्रियाविशेषणम् । चित्रं यथा स्यात्तथा उदगात् । आश्चर्यं स्वकीयेन ज्योतिषा
शार्थरं तमोऽपहत्यान्येषां च ज्योतिरादायोद्गच्छिति । देवानां
रश्मीनामनीकं मुखं । यच्चनैत्रं मित्रस्य वहणस्याक्षेः । उपलक्षणं
चैतत सर्वस्यापि सदेवमनुष्यस्य जगतः । आदित्योदये हि
रूपाणयवव्यज्यन्ते एतनमण्डलाभिप्रायेण स्वकिङ्गतयोच्यते ।
चावापृथिवी द्यावापृथिवयौ अन्तरिक्तं च आप्राः

उदयसमनन्तरमेव स्वकीयेन ज्योतिषा पूरितवान् । श्रथ परक्षपेण स्तौति । पूरुषपरत्वेनोच्यते । जगतो जङ्गमस्य तस्थुष्श्र स्थावरस्य च मध्यवर्ती सूर्य श्रातमा । स्वरूपमात्मत्वेनोपास्य इत्यर्थः । तथा च श्रुतिः—'यमेवमादित्ये पुरुषं वेदयन्ते स इन्द्रः । स प्रजापतिस्तद्ब्रह्म इति । एवं तावद्धियज्ञगतोऽष्ययं मन्त्रोऽधिदैवमाच्छे । श्रस्य मन्त्रस्याङ्गिरसं ऋषिः सूर्यो देवता त्रिष्टुप् छन्दः । वीहितंह्रलानां पयसाक्षानां शतसहस्रं जुहुयात्। सर्वातिः महाब्याहृतिवत्कर्म ।

अर्थात् — इस मन्त्र से दूसरी आहुति दी जाती है । सूर्य के उदय की मिहिमा और आत्मभाव का इस में वर्णन है । अही आश्चर्य है सूर्य रात्रि के अन्ध-कार को दूर कर समस्त तारा गणों के प्रकाश को ले उदित हुआ है । रिश्मयों का

पुज है । मित्र, वरुण त्रीर श्रिप्त का ही प्रकाशमय नेत्र नहीं है वरन सारे ही देव मनुष्यमय संसार का नेत्र है । इस के उदित होते ही समस्त पदार्थों का प्रखन्त हो जाता है । पृथिवी लोक अन्तरिन्त लोक और यु लोक प्रकाश से पूरित हो जाते हैं ।

यह ही सूर्य स्थावर जङ्गमात्मक सृष्टि का आतमा है । श्रुति भी आदिस्य में रहने वाले पुरुष को इन्द्र, प्रजापित, ब्रह्म के भाव से प्रतिपादन करती है। आत: यज्ञ विषयक होता हुआ भी यह मन्त्र अधिदैव सम्बन्धी अर्थ का प्रतिपा-दक है। इस का ऋषि अङ्गिरा, देवता सूर्य और छन्द त्रिष्डप् है। पायस से एक लक्त आहुतियां देकर शेष सारा कर्म महाव्याहृति होम के समान समभना चाहिए।

मुरारिमिश्र का पारस्कर मन्त्र-भाष्य अयाश्राग्ने ऽस्यनभिशस्तिपाश्र सत्यमित्त्वमयासि । अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषजम्॥

श्रयाश्चाम इत्यादि माध्यन्दिनीयान्तर्गतः शाखान्तरीयो मन्त्रः। माध्यन्दिन-शाखायाः कर्माण गृहीतः। श्रस्यार्थो विविच्यते। प्रथमप्रसिद्धत्वात्। हे श्रग्ने त्वं श्रयाः श्रस्ति। भवसि। या प्रापणे। न यातीत्ययाः। नित्यं सर्वत्र वाह्याभ्यन्तरेषु स्थितः। त्वमग्ने द्युभिः [ यज्ञः ११। २७॥ ] इत्यादिश्चतेः। यद्वा । श्रय गतौ । श्रयते सर्वत्र गच्छति। सर्वं जानाति वेत्ययाः। श्रसुन्। श्रग्निः प्रियेषु धामसु [ यजुः १२, ११७॥ ] इत्यादि श्रुतिः। यद्वै जात इद् सर्वमयुवत तस्माद्यविष्ठः [ शत० ७।४।२।३८॥ ] इति । धामानि त्रीणि भवन्ति। नामानि स्थानानि तेजांसीति च नैरुक्ताः। यदि वा। श्रयः श्रुभावहो विधिः। तत्प्रतिपादकः। कथंभूतः। श्रमि-शस्तिपाः। न श्रमिशस्तिं पातीति श्रनभिशस्तिपाः। शंसु प्रमादे।

१-- तुलंना करो निरुक्त १ | २८॥

२-- त्रमरकोश १।४ | २७॥

शंसु हिंसायां। श्रभिलक्षीकृत्य सर्वतोभावेन शंसनं प्रमादजोऽधर्मांऽभिशापोपवादः। सोऽभिशस्तिः। श्रभिशंसनं हिंसनं वाऽभिशस्तिः। स्त्रियां क्षिः। न श्रभिशस्तिरनभिशस्तिः। तया विशिष्टं
कृत्वा पातीति श्रनभिशस्तिपाः। यदि वा। न विद्यते श्रभिशस्तिः
शापो येषां ते श्रनभिशस्तयः। तान् पाति रक्ततीति। श्रुतिरपिश्रतांश्रृष्टमसि [ यजु० ४। ४॥ ] इत्यादि। श्रिक्तरेणाच्यमुच्यते।
हे विह्नरूपाज्य श्राज्यैः शपथकारिभिः त्वं श्रनाधृष्टं श्रनाधितं
त्रानुत्तंवनीयं भवसि।

पूर्वैः इदानींतनैरपि । अनाधृष्टं अनुल्लंघनीयं । किं च । देवानां तेजो भवसि । अनिमशस्तिपाः । अभिपूर्वः शंसितर्गर्हायां वर्तते । न विद्यते अभिशस्तिर्यस्य तां पातीति । अभिशस्तेः परिरत्ततीत्यभिशस्तिपाः। अनिभशस्ते स्थाने स्वर्गे नयतीत्यनभि-शस्तेन्यं तत अनिभशस्तेन्यं । अंजसा प्रगुणेन मार्गेण यथा स्वरूपं । सत्यं नित्यं ब्रह्म। उपगेषं । उपगच्छेयमहं । अनेनैव सत्येन । स्विते मा धाः। सु इते साधुगते कल्याण्वति लोके। नाके। मा मां। ऋघाः। निधेहि धारय ॥ हे ऋग्ने सत्यं तथ्यं। इत् एवार्थे। सत्यमेव । श्रयाः । श्रुभावहः श्रसि । भवसि । पुनर्वचनं दार्ढ्यार्थं । पुनरप्ययाः कर्मप्रतिपादने समर्थः । कुशलः । नोऽस्माकं यज्ञं यज्ञसंपादनीयं वस्तु हविः पुरोडाशादि । वहासि वहसि । वर्णाः गमः। डाच् वा । देवेभ्यः प्रार्थयसि तानित्यर्थः। पुनः पुनर्वचनं-भूयांसमर्थं मन्यन्ते । अग्निज्योंतिर्वत् । अयाः सुमनाः प्रसन्नो भूत्वा नो ८ समभ्यं धेहि देहि । सेषजं सुखोत्पादकमौषधिष्ठलक्त् एं । भेषु भये । भेषन्ति भेषन्ते वा। विभ्यत्यसादिति भेषः श्वास-जनको रोगो अधर्मादिस्तं जुनयतीति भेषजं । अथवा अयवयेत्यादि गत्यर्थे दंडको धातुः। अयाः। यज्ञं प्रति निष्पादनाय गन्ता । कर्मफलस्य साचित्वेन पाता वा।

त्र्यर्थात् - यह मन्त्र माध्यन्दिनीय शाखा की त्र्यवान्तर शाखा में त्राया

हुआ माध्यन्दिनी शाखा के कर्म में प्रयुक्त हुआ है | अयाः शब्द को भिन्न भिन्न धातुओं से बना हुआ मान कर भिन्न २ अर्थ होते हैं | हे अग्निदेव ! तुम सब जगंह जाने वाले वा सब कुछ जाने वाले हो । अथवा हे अग्निदेव ! तुम ( सब के लिए ) कल्याएकारक हो । हे अग्निदेव ! तुम हिंसारिहत आचरए से (सब की) रक्षा करने वाले हो । अथवा हे अग्निदेव ! जो शापरिहत जीव हैं, उन की तुम रक्षा करने वाले हो । अथवा हे अग्निदेव ! तुम निन्दारिहत जीवों की रक्षा करने वाले हो । अथवा हे अग्निदेव ! तुम निन्दारिहत जीवों की रक्षा करने वाले हो । हे अग्निदेव ! तुम सचमुच कल्याएकारक हो । तुम ही हमारे यज्ञ के पुरोडाश आदि पदार्थों को इष्टदेवताओं के पास पहुंचाते हो । आप प्रसन्न होकर हम सुखोत्पादक औषध देवें ।

#### वेङ्कटेश भाष्य

सावित्राणि जुहोति प्रस्त्ये चतुगृहीतेन जुहोति चतुष्पादः पश्चाः पश्चनेवाव रुन्धे चतस्रो दिशो दिश्वेव प्रति तिष्ठति छन्दा श्वा देवेभ्योपाक्रामच बोऽभागानि हव्यं वश्पाम इति तेभ्य एतचतुगृहीतमधारयन् पुरोनुवाक्याये याज्याये देवताये वषट्काराय यचतुगृहीतं जुहोति छन्दा श्रमेव तान्यस्य प्रीणाति देवेभ्यो हव्यं वहन्ति यं कामयेत ॥

उखां संभरतः सावित्रहोमं विद्धाति-सावित्राणीति । सावित्राणि जुहोति सावित्रैमन्त्रैरेकामाहुतिं जुहोति । मन्त्रवहुत्वा-भिप्रायं वहुवचनम् । प्रस्तये अनुज्ञानाय सावित्रानुज्ञानं यथा स्यादिति । चतुर्यृहीतेनेत्यादि । गतम् ।

छन्दांसीति। गायत्रीतिष्टुब्जगत्यजुष्टुव्रूपाणि वः युष्माकं भागानि वयं हव्यं च वयं न वच्याम इति देवेभ्यः सकाशादपा-क्रामन्। तेभ्यः छन्दोभ्य एतच्चतुर्गृहीतमधारयन् छन्दोर्थं पर्यक-रूपयन् । किं पुरोज्ञवाक्यादिभ्यश्च[तुभ्यः] यच्चतुंगृहीतं तद्

१—तै० सं० ५ । १ । १ ॥

गायज्याद्यर्थमधारयन् । सर्वत्र हि पुरोनुवाक्यादिभ्यश्चतुर्गृहीते इदिमदानीं छन्दोभ्य इति । तस्मात् चतुर्गृहीतस्य होमः छन्दसां प्रीणनार्थं भवति । तानि च प्रीतान्यस्य यजमानस्य देवेभ्यो हज्यं वहन्ति ।

यं कामयेतेत्यादि । यं यजमानः पापीयान् स्यादित्य-ध्वर्युः कामयेत .....।

अर्थात् — 'सावित्राणि' इलादि मन्त्रों से उखासम्भरण में सावित्र होम विधान है। सावित्र मन्त्र बहुत हैं। उन सब से सवितृदेव की अनुमित के लिए एक र आहुति दी जाती है। 'चतुर्गृहीतेन' से लेकर 'प्रित तिष्ठति' तक का व्याख्यान हो चुका है। देवताओं के भाग और हिव को हम नहीं ले जाएंगे, यह कह कर गायत्री आदि चार छन्द देवताओं के समीप से भाग गए। तब उन छन्दों के निमित्त देवताओं ने चतुर्गृहीत हिव को दिया। क्या यह वही हिव है जो पुरोनुवाक्या आदि चारों को दी जाती थी। उत्तर-हां सर्वत्र चतुर्गृहीत हिव का जो पुरोनुवाक्या आदि के लिए विधान किया गया है, वह अब छन्दों की प्रसन्नता के लिए जानना चाहिए। चतुर्गृहीत हिव से प्रसन्न हुए छन्द यजमान की दी हिवयों को देवताओं के पास ले जाते हैं। यजमान जिस को अध्वर्म कु द्वारा यह पापी होवे ऐसी कामना करे......।

# मयूरेश का षडङ्गरुद्रभाष्य

अथ रुद्रांगत्वेन हरिहरयोरभेदं दर्शयितुं पुरुषसूक्षं व्याख्या-स्यामः।

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिथं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठहशाङ्गुलम्।।

सहस्रशीर्षा । सहस्रशब्दो वहुत्ववाची । संख्यावाचकत्वे सहस्राच्च इति विरोधः स्यात् । नेत्रसहस्रद्वयेन भाव्यम् । ततः सहस्रमसंख्यातानि शीर्षाणि यस्य सः । 'शीर्षञ्छन्दसि [६।१।६०॥] इति शीर्षशब्दस्य शीर्षञ्चादेशः । शीर्षग्रहणं सर्वावयवोपलणम् यानि सर्वप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तद्देहान्तः पातित्वात्तस्य-वेति सहस्रशीर्वत्वम्। एवमग्रेपि। सहस्रात्तः सहस्रमत्तीणि यस्य सः। अत्तिग्रहणं सर्वज्ञानेन्द्रियोपलवक्षम्। सहस्रपात् सहस्रं पादा यस्य। 'संख्यासुपूर्वस्य [४।३।१४०]' इति पादस्यांत्यलोपः। पाद-ग्रहणं कर्मेन्द्रियोपलवक्षम्। स पुरुषो भूमिं ब्रह्माण्डलोकरूपां सर्वतिस्तर्यग्र्ध्वमधश्च। स्पृत्वा व्याप्य। दशांगुलपरिमितं देशम्। ग्रत्यतिष्ठद् अतिक्षम्यावस्थितः। दशांगुलिमत्युपलक्षणम्। ब्रह्मा-ग्रह्माहिरिप सर्वतो व्याप्यावस्थित इत्यर्थः। यद्वा । नाभेः सका-शाह्मांगुलमितक्रम्य हृद्दि स्थितः। नाभित इति कुतो लभ्यते। कतम आत्मेत्युपक्षम्य योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यंतर्व्यांतिरिति श्रुतेः॥ विज्ञानात्मनो हृद्यवस्थानं कर्मफलोपभोगाय ग्रंतर्यामिणो नित्यं त्(त)त्वेन। तदुक्कम्—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृत्तं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिष्पलं खाद्वस्यनश्ननन्यो अभिचाकशीति ॥ इति [ऋ०२।१६४।२०॥]

स पुरुषोत्र देवता। तथा च श्रुतिः--

इमे वै लोकाः पूरयमेव पुरुषो योयं पवते सोस्यां पुरि शेते तस्मात्पुरुष [शत० १३।६।२।१॥] इति ॥

अर्थात् — रुद्राङ्ग होने के कारण हिर तथा हर में अभेदभाव को दर्शाने के लिए पुरुष सुक्त का व्याख्यान किया जाता है।

मन्त्रगत सहस्र मान्द को बहुत अर्थ का ही बोधक मानना चाहिए। यदि सहस्रसंख्या वाचक मानं तो 'सहस्राचः' इस में विरोध आता है। क्योंकि जिस के सहस्र शिर होंगे उस की दो सहस्र आंखें होनी चाहिएं। इस लिए सहस्रशीर्षा शब्द का यह अर्थ हुआ कि जिस के सहस्र अर्थात् असंख्य शिर हैं, वह अगिता शिरों वाला। यहां पर शीर्ष शब्द सर्वावयवों का स्चक है। समस्त प्रािशों के जो शिर हैं, वे सब उसी पुरुष के हैं। क्योंकि वह सब के अव्दर विद्यमान रहता है। इसी प्रकार आंगे की भी संगति होती है। सहस्राचः, असंख्य

श्राखों वाला । श्रित्त्राब्द समस्त ज्ञानेन्द्रियों को बोधित करता है । सहस्र-पात्, श्रसंख्य पादों वाला । पादशब्द कर्मेन्द्रियों को वताता है । इस प्रकार का वह पुरुष पृथ्वी द्र्यर्थात् ब्रह्माएडलोकरूप को तिर्यक्, ऊर्ध्व, तथा श्रयः समस्त मार्गीसे व्याप्त कर के 'दशांगुलम्' श्रय्थात् ब्रह्माएड के वाहर तक भी सब स्रोर से व्याप्त कर के स्थित है । श्रय्थवा नाभि से ऊपर की श्रोर दश श्रंगुल परिमाण के स्थान तक व्याप्त होकर ज्योति स्वरूप से हृदय में स्थित है ।

# माधव साम-विवरण अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सित्स वर्हिषि ॥

साम। १।१॥

भरद्वाजस्यापम् । हे अग्ने आयाहि आगच्छ । किमर्थे पुनरागच्छामि । उच्यते । चीतये । भन्नणायेत्यर्थः । कस्य ? सामथ्याद्विषाम् । प्रत्यच गृणानः स्त्यमानः । हृद्यदातये । हृदिर्दानार्थमित्यर्थः । नि होता । नीत्ययमुपसर्गः सत्सीत्याख्यातेन सम्बन्धयितद्यः । होता आह्वाता । केषाम् ? देवानामित्यध्याहारः । निषित्स
निषीदेत्यर्थः । क पुनर्निषीदामि । उच्यते । वर्हिष । यदास्तीर्णं वर्हिसत्त्रेत्यर्थः ।

श्रथात्—इस मनत्र का ऋषि भरद्वाज है। हे श्राग्न तुम हमारे यहां श्राश्चो । यदि पूछो कि किस लिए आऊं तो उत्तर यही है कि हवियों के खाने के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं। हमें हवियां दीजिए और हमारे विछाए हुए दमीं पर आकर वैठिए।

विवर्गा में जैसा पाठ था तदनुसार ही ऋर्थ किया गया है। विवरण के पाठ में कुछ ऋग्नुद्धि प्रतीत होती है।

जैभिनिगृह्यमन्त्रवृत्ति

• इदं भूमेर्भजामह इदं भद्रं सुमङ्गलम् ।

परा सपत्नान् बाधस्वान्येषां विन्दते धनम् ॥

मन्त्र बाह्यस्य राधारा।

अथ भूम्यारम्भजयः। प्रजापितरनुष्टुप्छुन्दः। भूमिर्देवता। इदं भूमेरिति। एकवाक्यताप्रसिद्धव्यर्थे यत्तच्छुब्दावध्याहार्यो । हे भूमे तव भूमेः पृथिव्याः एकदेशं इदं भागं भजामहे। देवयजनार्थमिति शेषः। यदिदं भागं भद्रं भजनीयं सुमङ्गलं कल्याणं च भवेत् भजताम्। अथवा अस्मिन् भूभागे आरब्धं कर्म इदं करिष्यमाणं भद्रं सुमङ्गलं च भवेत्। परा सपत्नान् वाधस्व। सा त्वं सपत्नान् परा वाधस्व। येऽन्येषामस्माकं च धनं पार्थिवं हिरएयादि-कर्मफलं वा विन्दते विन्दन्ते अपहरन्ति तांश्च पराबाधस्व विनाशयेद्यर्थः।

त्र्यात्—हे भूमे तेरे इस [ वेदी के ] देश में हम यज्ञ के लिए भाग लेते हैं। यह तेरा देश भद्र और कल्याण वाला है। अथवा इस वेदी प्रदेश में आरम्भ किया गया वा किया जाने वाला कर्म भद्र और कल्याण वाला हो। जो हमारा वा दूसरों का धनादि हरण करते हैं उन्हें नाश करो।

# वाररुच निरुक्त समुच्चय

त्रह्म जज्ञानं पथमं पुरस्ताद्वि सोमतः सुरुवो वेन आवः। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥ विष्ठाः [ यज्जु० १३।३॥]

सर्वमन्त्रव्याख्याने प्रथममार्षकथनं कर्तव्यम् । मत्स्यानां जालमापन्नानामेतदार्षं वेदयन्त इति । अत्र प्रदाशितम् । नकुलो नाम ऋषिः । आदित्यो देवता । तथा हि शौनकर्षिदर्शनम् —

१- यह मन्त्र ऋग्वेद की किसी लुप्त शाखा में भी था।

यस्य वाक्यं स ऋषिः। या तेनोच्यते सा देवता। इति । धर्माभिष्टवनेऽस्य विनियोगः। परोच्चकृतोऽयं विनियोगः। परोच्चकृतोऽयं मन्त्रः प्रथमपुरुषयोगात्।

वहा। नामानि सर्वाणि सामान्येनाख्यातज्ञानि हि नैरुक्त-समयत्वात् कियायोगमङ्गीकृत्य प्रयोगः। तथा हि—

तत्र नामानि आख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्ससमयश्च [निक्सरु १।१२॥] इति ।

वृह वृहं वृद्धौ । इति । श्रन्येभ्योऽपि दृश्यते । इति मिन् प्रत्ययान्तस्य एतद्रूपम् । सर्वतः परिवृद्धत्वात् ब्रह्मशब्देनादित्य-मगडलमुच्यते । सर्वस्य हि भुवनस्य तदाधाररूपे स्थितिरित्युप-निषद्ध गीयते—मगडले हीदं जगत्प्रतिष्ठितमिति ।

जज्ञानं इति जायमानं उत्पद्यमानिमत्यर्थः । प्रथमिति मुख्य-मुच्यते । अन्येषां तेजसाम् । तथा च स्मरणम्—

ब्राह्मणो वा मनुष्याणामादित्यः तेजसामिव।

शिरो वा सर्वगात्राणां धर्माणां सत्यमुत्तमम् ॥ इति

पुरस्तात् पूर्वतः । कस्य । सामर्थ्यात् जगदुत्पत्तेः । अथवा प्रत्यहमुद्यास्तमङ्गीकृत्याह पुरस्तात् । पूर्वस्यां दिशि । पूर्वमेव वा सर्वप्राणिनामुत्थानात् । वि इत्ययमुपसर्ग आवः इत्याख्यातेन सम्बध्यते । कुत पतत्—

अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यमकारणम् । इत्यभियुक्कोपदेशात्।

न निर्वद्धा उपसर्गा अर्थाचिराहुः [निरुक्त १।३॥] इति निरुक्तभाष्यकारवचनाच । सीमतः । सीमशब्दः सर्वादिषु पठितः । विभक्तिव्यत्ययेन सप्तम्येकवचनं द्रष्टव्यम् । कुत एतल्लभ्यते । सुपां

<sup>9—</sup>य दोनों सूत्र कात्यायनकृत ऋक्सर्वानुक्रमणी के परिभाषा प्रकरण में मिलते हैं | देखो २।४।५॥ अन्य अनेक अन्थकार भी इन्हें शौनक के नाम से ही उद्धृत करते हैं | इसका कारण जानना चाहिए ।

सुप त्रादेशो भवतीति वैयाकरणस्मरणात्।

यथार्थं विभक्षीः सन्नमयेत् [ निरुक्त २११॥ ] इति निरुक्तकारवचनाच्च । सिम् अस्मिन् जगित । अथवा सीमराव्दः सीमापर्यायः । अस्मिन् पन्ने आकारो मर्यादार्थं आहर्तव्यः । आ सीमतः
सर्वस्य सीमारूपेणावस्थितो लोकालोकपर्वतः । आ लोकालोकपर्वत इत्यर्थः । सुरुचः रश्मयः । सुरोचमानत्वात् सुदीप्तान् रश्मीन्
सहस्रसंख्यातान्।वेनः । सुप्तिङ्गपप्रहलिङ्गनराणाम् इति लिङ्गव्यत्ययः ।
वेनं ।वेनितः कान्तिकर्मा । कान्तार्थः । कस्य । सर्वस्य भूतजातस्य ।
आवः वृङ् वरण् इत्यस्य लिङ्गि छान्दसमेतत् रूपम् । विशव्दस्यात्र
समन्वयः व्यवृणोत् । विवृतवान् विस्पष्टवानित्यर्थः । न केवलं
रिश्मविसर्गमेवाकरोत् । किं तिर्दि । सः लिङ्गव्यत्ययः । तत्
अथवा मण्डलमध्यस्थः पुरुषोऽभिधीयते । स आदित्यः । सुध्नयः
सुध्नमन्तिरक्तम् । वद्धा अस्मिन् धृता आप इति । तत्र भवा वुधन्याः
दिश उच्यन्ते । तथा च स्मरणम्—

ताभ्यां स शकलाभ्यां तु दिवं भूमिं च निर्ममे ।

मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावयां स्थानं च शाश्वतम् ॥ इति

मिनु० १।१३॥ ]

जपाः । उप इत्यन्तिकनाम । परितो भूता अस्य आदित्यस्य सर्वस्य वा जगतः । सर्वस्य समीपोलब्धेः विष्ठाः विष्ठभ्य स्थात्रीः । अष्ठाविष दिशो विद्युताः करोतीत्यर्थः । सतस्य योनि विद्यमानस्य वस्तुनः स्तम्भकुम्भादेः योनि असतस्य अविद्यमानस्य योनि । वेतेर्वनिप्रत्ययान्तस्य वर्णव्यापत्यादिना योनिशब्दो निरुक्तः । योनिमवगितं विवः विद्युणोत् । व्यवुणोत् प्रकाशितवानित्यर्थः । किमिदमुच्यते । यावत् खलु भगवत आदित्यस्य तेजसा न व्याप्रियते । भुवनमण्डले तावत् सदसद्भावौ न व्यासज्येत । व्यापृते तु घटोऽस्ति न वेति वक्षव्यं भवति । अतः सत्वमसत्यं च व्यक्षितवानित्यर्थः ।

ऋर्थात् — सब मन्त्रों के व्याख्यान में पहले मन्त्र का ऋषि कहना चाहिए । यह ऋचा जालग्रस्त मत्स्यों की कही जाती है । नकुल इस का ऋषि है, आदित्यं देवता है । यह शानक के अभिप्रायानुसार है । घर्माभिष्टवन में इस का विनियोग है । इस मन्त्र में प्रथमपुरुष का प्रयोग है, अतः यह मन्त्र प्रत्यच्न-कृत है ।

नैरुक्तों के अनुसार सब नाम धातुज हैं, अतः धातु के अनुसार ब्रह्म का अर्थ है सब से बड़ा । वह आदित्यमराडल है । ऐसा ही उपनिषत् में भी कहा है कि यह सब जगत् आदित्य मण्डल में स्थित है ।

वह उत्पत्ति वाला और अन्य सव तेजों में प्रधान है। स्मृति में भी कहा है कि ब्राह्मण मनुष्यों में, आदित्य तेजों में, शिर खड़ों में और सत्य धर्मों में प्रधान है। इसकी सत्ता सृष्टि से पूर्व अथवा पूर्व दिशा में, या सीते हुए प्राणियों से पूर्व संसार में, या लोकालोक पर्वत तक है। सारे संसार को देदीप्यमान करने के लिए सहस्रों रिश्मयां प्रदान करता है। और जलों के स्थान अर्थात आकाश में रहने वाली आठों दिशाओं को व्याप्त कर समस्त हश्य पदार्थों के भावाभाव को प्रकट करता है। भगवान सूर्य के प्रकाश के विना पदार्थों के आस्ति नास्ति का ज्ञान होना असम्भव है। प्रकाश के होते ही हम कह सकते हैं कि अमुक बस्तु है अथवा नहीं है। अतः सूर्य ही सत् और असत्त को बताता है। आकाश जलों का स्थान है। यह स्मृति में भी कहा गया है। उन दो हकड़ों से खुलोक और भूमि बनाई गई। तथा उनके मध्य में आकाश जो कि जलों का अविनश्वर स्थान है और आठों दिशाएं वनाई गई।

# परिशिष्ट ३

# व्याकरणमहाभाष्य और वेदार्थ

पतज्ञिल का व्याकरण महाभाष्य ईसा से कम से कम १५० वर्ष पूर्व का ग्रन्थ है । ग्रो॰ स्टेन कोनो के अनुसार ईसा से २२५ के पूर्व पतज्ञिल अपना ग्रन्थ लिख रहा होगा । संभव है पतज्ञिल इस से भी अधिक पुराना हो । पात-ज्ञल महाभाष्य में अनेक वेद मन्त्रों का अर्थ है, और कई वैदिक पदों की बनावट पर विचार करके उन पदों का अर्थ किया गया है । यह अर्थ बंदे महत्त्व का है । इस के देखने से हम जान सकते हैं कि वेदार्थ करने की कौन सी विधि पतज्ञिल को अभिमत थी । वह विधि पतज्ञिल की ही नहीं समम्मनी चाहिए, प्रत्युत उस का मूल पाणिनि के काल से ही होगा । पतज्ञिल और पाणिनि के मध्य में व्याकरण के अनेक अन्ध लिखे गए होंगे । उन सब का निष्कर्ष व्याकरण महाभाष्य में है । फत्ततः महाभाष्यस्थ मन्त्रार्थ बहुत पुराने काल से चला आया होगा । पाणिनि भी बहुत पुराना व्यक्ति है । वह यास्क का समकालोन ही है । अतः प्राचीन काल से वैयाकरण लोग किस प्रकार से वेदार्थ करते थे, यह महाभाष्यस्थ मन्त्रार्थ के देखने से ज्ञात हो जाएगा ।

१-चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याँ आबिवेशेति॥

चत्वारि शृङ्गाणि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनि-पाताश्च । त्रयो श्रस्य पादास्त्रयः काला भूतभविष्यद्वर्तमानाः । द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च । सप्त हस्तासो श्रस्य सप्त विभक्तयः । त्रिधा वद्धस्त्रिषु स्थानेषु वद्ध उरिस कर्रेटे शिरसीति । वृषभो वर्षणात् । रोरवीति शब्दं करोति । कुत एतत् । रौतिः शब्दकर्मा । महो देवो मर्त्या श्राविवेशेति । महान्देवः शब्दः । मर्त्या मरणधर्माणो मनुष्याः । तानाविवेश । महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम् ।

२-चत्वारि ावपरिमिता पदानि तानि विदुर्ज्ञाह्मणा ये मनीषिणः।
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।।

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि चत्वारि पदजातानि नामा-ख्यातोपसर्गनिपाताश्च। तानि विदुर्वाह्मणा ये मनीषिणः। मनस ईषिणो मनीषिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति। गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति। न चेष्टन्ते। निमिषन्तीत्यर्थः। तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। तुरीयं ह वा एतद्वाचो यन्मनुष्येषु वर्तते। चतुर्थमित्यर्थः॥ चत्वारि॥

३- उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचम्रुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् । उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥

श्चिष खल्बेकः पश्यक्षपि न पश्यित वाचम् । श्चिपि खल्बेकः श्चर्यक्षपि न श्चर्णोत्येनाम् । श्चिवद्वांसमाहार्धम् । उतो त्वसै तन्वं विसस्ने । तनुं विवृण्यते । जायेव पत्य उशती सुवासाः । तद्यथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वमात्मानं विवृण्यत एवं वाग्वाग्विदे स्वात्मानं विवृण्यते । वाङ् नो विवृण्ययादात्मानित्यध्येयं व्याकरण्म् ॥ उत त्वः ॥

४-सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसो वाचमक्रत । स्रत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि ॥

सक्तुः सचतेर्दुर्घावो भवति । कसतेर्वा विपरीताद्विकसितो भवति । तितउ परिपवनं भवित । ततवद्वा तुन्नवद्वा । धीरा ध्यान-वन्तो मनसा प्रज्ञानेन वाचमकत वाचमकृषत । श्रत्रा सखायः सख्यानि जानते । श्रत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते । सायु-ज्यानि जानते । । य एष दुर्गो मार्ग एकगम्यो वाग्विषयः । के पुनस्ते । वैयाकरणाः । कुत एतत् । भद्रेषां लद्मीर्निहिताधि

वाचि । एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीनिहिता भवति । लक्ष्मीर्लज्ञणाङ्गा-स्नात्परिवृढा भवति ॥ सक्कमिव ॥

५-सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः।

त्र्यनुक्षरन्ति काकुदं सुम्यै सुषिरामिव ॥

सुदेवो श्रसि वरुण सत्यदेवोऽसि यस्य ते सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयोऽनुत्तरित काकुदम् । काकुदं तालु । काकुर्जिह्ना सास्मिन्नुद्यत इति काकुदम् । सूर्म्यं सुषिरामिव । तद्यथा शोभना-मूर्मि सुषिरामग्निरन्तः प्रविश्य दहत्येवं तव सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयस्ताल्वनुत्तरित । तेनासि सत्यदेवः । सत्यदेवाः स्यामे-त्यध्येयं व्याकरणम् ॥ सुदेवो श्रसि ॥

६ — कृष्णो नोनाव वृषमो यदीदम् । ऋ० १।७६।२॥
नोन्यतेनीनाव ।

७—एकशब्दोऽयं वह्नर्थः।..... ग्रस्त्यसहायवाची। तदाथा-

एकाययः एकहलानि । एकाकिभिः क्षुद्रकैर्जितम् । इति ।

श्रसहायैरित्यर्थः।

श्रस्त्यन्यार्थे वर्तते । तद्यथा-

प्रजामेका रक्षत्युर्जमेका । इति ।

ऋन्येत्यर्थः ।

सधमादो चुम्न एकास्ताः।

श्रन्या इत्यर्थः।<sup>३</sup>

च्या श्रिप धातवो भवन्तीति । तद्यथा । इडिः स्तुति चोदना-याच्यासु दृष्टः । प्रेरणे चापि वर्तते—
 श्रिपि इतो दृष्टिमीट्टे पहतो ऽम्रुतश्च्यावयन्तीति ।³

१---१11(।) भाग ६ ए० २३ |

२---१|१|२४॥ १|४|२१॥ मा० १ ए० ५३, ५४ | ए० ३२१ ॥

३—१।३।१॥ सा० १ ए० २५६ । ६।१।१॥ सा० ३ ए०१४।६।१।३॥

६—स्त्र १|४|६॥ के व्याख्यान में मन्त्रों में जितने प्रकार का व्यख्य होता है, उस के उदाहरण दिए हैं । यह सारा पाठ ३|१|दशा के व्याख्यान में पुनः मिलता है । इस के देखने से पता लगता है कि पतज्जिल और उस के पूर्वजों के अनुसार व्यख्य का क्त्र कितना है ।

१०—श्रथवा भोगशब्दः शरीरवाच्यपि दृश्यते । तद्यथा— श्रहिरिव भोगै: पर्येति वाहुम् ।

ऋ० ६।७४।१४॥

अहिरिव शरीरैरिति गम्यते।

महाभाष्यस्थ मन्त्रार्थ के जो पूर्वोद्धत दश उदाहरण दिए गए हैं, उन के देखने से यह प्रतीत होता है कि पतज्ञिल वैदिक पदों के धारवर्थ को ही प्रधान मानता है | उस का अर्थ वड़ा सरल और तत्काल समम में आने वाला है | पतज्जिल मन्त्र के अभिप्राय तक पहुंचता है, वह उस के ऊपरि अर्थ तक ही नहीं रहता | महाभाष्य का अध्ययनविशेष करने से वेदार्थ के करने में वड़ी सहायता मिल सकती है |



## शब्द-सूचि

| ••                              |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| শ্ব                             | अमरकोश ४८, ११४                    |
| श्रगस्त्य ४०                    | <b>अर</b> ग्यसंहिता १३६,१३७       |
| <b>अज्ञातरुद्रभाष्यकार</b> १२८  | श्ररविन्द्घोष ७७, =४              |
| श्रङ्यार १८                     | श्चर्चनाना २४६                    |
| <b>श्रथर्वपरिशिष्ट</b> २३४, २४४ | -श्रलङ्कारसुधानिधि ४४, ६२         |
| श्रथर्ववेद ७४, १४३, १६२, २४४    | श्रष्टादशाध्याय २१२               |
| त्र्रथर्ववेदभाष्य ११८           | <b>अ</b> ष्टाध्यायी =४, १६८, २१३  |
| <b>अथर्वसंहिताभाष्य</b> ६१      | त्र् <u>य</u> ष्टाध्यायीकाग्ड १०२ |
| श्रध्यापक ४६                    | ग्रस्यवामसूक १७०                  |
| श्रनन्त ६६, १००, १०१,           | श्रस्यवामीयस्क्र २२, ४८, १७७      |
| १०२, १२५, २५०                   | श्रहोबल १२७                       |
| ञ्चनन्ताचार्य १००, २०८, २१०     | <b>স্থা</b>                       |
| श्रनुक्रमणी ४=, २३०             | श्राख्यानदर्शन २४१                |
| श्रनुक्रमणिकाकार ५०             | त्राग्रायण १६२, १६८               |
| श्रनुक्रमणिकाभाष्य ४५           | <b>ब्राङ्गिरसकल्प</b> १४४         |
| त्र्यनुवाकानुकमणी ४१, ४२        | श्राचार्यपाद १११                  |
| श्रनुव्याख्यान ४६               | श्रात्मज्ञान ५०                   |
| श्रपाला १२२                     | ब्रात्मानन्द् १, २२, ४८, ४०, ४२   |
| श्रभिधान ४=                     | ४३, ४४, ६४, १५०                   |
| अभिधानकोश २३४                   | १७६, १७७                          |
| <b>अभिनवशङ्कर १२</b> ५, १२६     | ग्रात्रेय ११०, १४०, २२६           |

श्रार्थवण परिशिष्ट १६२ श्राश्वलायनमन्त्रभाष्य ७२ त्रादित्यदर्शन १०६, १०७ त्राश्वलायनश्रौत २०६ श्रानन्दतीर्थ ४३, ४४, ४४, ४६, श्राश्वलायनश्रीतभाष्य ६६ ४७, ४८, ४६, ६७, २४६ आध्वलायन श्रीतवृत्ति २०, २१ श्रानन्दवोध ६८, ६६, १००, १४८ श्राश्वलायनसूत्र १३६ त्रानन्दबोधभट्ट ६८, ६६ त्राह्निककाएड ķο **ञ्चानन्दश्चति** 38 ञ्रापस्तम्ब ४⊏, ८६, १२० इग्डियन् एग्टीकेरी ४८,४६ इग्डियन् हिस्टारीकल त्रापस्तम्बगृह्यभाष्य ११४ श्रापस्तम्बगृह्यसूत्र-कार्टरली व्याख्या ( त्रमाकुला ) ७१ इतिडया त्राफिस २७ श्रापस्तम्ब धर्मसूत्र व्या० ७१ इत्सिङ्ग ं १४, २३१ श्रापस्तम्बमन्त्रपाठ १२२ इष्टकापूर्ण 33 ञ्चापस्तम्बश्चीत ११६, १४८ ञ्रापस्तम्बसूत्र ६१ ईशावास्पोपनिषत् ८८,६८,५०० ञ्चापिशत्ति २२८ आफ्रेक्ट ५६ उच १०३ आरएयक ઉ૦ उज्ज्वल 82 श्रारएयविवररा १३९ उंगादि 82 श्राचाभ्याम्नाय २०१ उणादिवृत्ति ४=, २१२ श्रायंभद्र ११४ उत्तरविवरण १३२ **ऋार्यभृ**द्दीय ११४ उद्गीथ ४, ६, ११, १२, १३, **ऋार्यमुनि** 28 १४, १४, २२, २३, ञ्राषानुक्रमणी २५,२३० २४, २५, ४६, ४६, आश्वलायनगृह्यविवरण २१, २२ ६०, ६६, ७२, १६७, श्राश्वलायनगृह्यभाष्य 33 २२३, २४६ श्राश्वलायनगृह्यसूत्र व्या० ७६ उद्गीथ भाष्य २२, २२८ २३३, आश्वलायन मन्त्रपाठ ७१ २५७

|            |                                 |         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,            |
|------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| उपनिषद     | (                               | (०, २३० | ऋग्वेदपद्पाठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६६           |
| उपमन्यु    |                                 | १६७     | ऋग्वेदभाष्य २५, ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्र, ६३, ६६, |
| उपर्वष     |                                 | २०६     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ०, ७१, ७४,   |
| उपवर्षभा   | <b>ष्य</b>                      | ७०      | The state of the s | ११८, १७०,    |
| उपेन्द्रभइ | <b>.</b>                        | १८०     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८४, १६७,    |
| उपोद्घा    | त                               | ሂፍ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३३          |
| उवट        | ६४, ६६, ७                       | ७, ७१.  | ऋग्वेदसंहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६६           |
|            | . द२, द४, व                     | রও, বর  | ऋग्वेदसर्वानुक्रमणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७१           |
|            | 53, 03, 87                      | , १०६,  | ऋग्वेदादिभाष्यभूमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|            | १२०, १२४                        | , १२६.  | ऋजुभाष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$3          |
|            | १३१, १८०,                       | १६६,    | ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|            |                                 | २०४     | एकवीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३०           |
| उवटभाष्य   | प ६२, <b>१०</b>                 | ध, १०६, | एकाग्निकागड ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११४, १२२     |
|            |                                 | १२३     | एकाग्निका <b>ग्डभा</b> ष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११५          |
| उव2यजु     | र्भेदभाष्य                      | १६३     | एका <b>ग्नि</b> कागडव्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७१           |
|            | ऋ                               |         | एकाचरनिघरदु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ųо           |
| ऋक्प्राति  | शाख्य ७१, १६                    | ३७१ इ   | एकाचरमाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85           |
| ऋक्प्राति  | शाख्यभाष्य                      | 90      | एगतिङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | પૂ.ર્        |
| ऋक्संहि    | ता                              | १७१     | ऐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **           |
| ऋक्सवी     | <b>नुक्रमणी</b> भाष्य           | 60      | ऐतरेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38, 80       |
| ऋग्मान्य   | १४, ६०, ६१, ६                   | २, ६७,  | ऐतरेयब्राह्मण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४८, १३६      |
|            | 3                               | ४, १६४  | ऐतरेयव्राह्मण्माप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६, ७०       |
| ऋग्वेद     | પ્ર, <b>૨</b> ૪, ૪ <b>૨</b> , ૬ | ३, ६⊏,  | <b>पेतरेयभा</b> ष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38           |
|            | <b>=</b> ३, =४, ९४              | , 89,   | ऐ <sup>त</sup> रेयारग्यकभाष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६२           |
| **         | १३३, १६२,                       | १६८,    | पेतरेयोपनिषद् <b>दी</b> पित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | न ६२         |
|            | १८०, १८६,                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२२          |
|            |                                 |         | ऐपित्राफिया इगिडका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , ४६         |
| ऋग्वेदकम   |                                 |         | ऐपित्राफिया कार्णाटि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|            |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

|                              | to the second of |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्र्यो                       | काठकगृह्यसूत्र १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ऋोरिएएटेलिया ४६              | काठकसंहिता ६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ग्रौ -                       | काराडानुक्रमणी १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ञ्जीदुम्बरायम १६२, १६७       | कार्व ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| त्रौापमन्यव १६२, १६६, १६७,   | कारव ब्राह्मण ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 839, 33                      | कार्वयजुर्भाष्य ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रीर्णवाभ ३८, १६२, १७७, १७८ | कार्वशतपथवाह्मण ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>事</b>                     | कारवसंहिता ६३, ९०, १०१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कठगृह्यसूत्रविवरण १०६        | १०४, १२०, १३८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कठमन्त्रपाठ १०६, १०७, १०६    | र्धद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कठसंहिता १०६                 | कागवंसहिताभाष्य ६६, ६८, ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कुएवकएडाभरण १००, १०२, १२६    | कातन्त्रवृत्तिभाष्य १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| करावश्चति ४६                 | कात्थक्य १६२, १८०, १८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कपर्दी स्वामी ६१, ११२        | कात्यायन ४०, ७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| करपण ४४, ४०                  | कात्यायन श्रोत ६२, ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्रपराज ४५                   | कात्यायनश्रौतभाष्य ५६, ६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कर्क ६०, २४६                 | कात्यायनसर्वा नुक्रमणी २०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कर्मकर १८३, १६२              | कात्यायनसूत्र १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कल्प २०६                     | कात्यायनस्मार्तमन्त्रार्थ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कल्पतरु ४०                   | दीपिका २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कल्पविज्ञान . १४५            | कात्यायनोक्सर्वानुक्रमणी ९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कवीन्द्राचार्य २४, १२६, २४०  | कादम्बरी १६, १३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कश्मीर २२३                   | कापिष्ठल १४९, २२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कश्यपत्रजापति १८४, १८४,      | कालनाथ, १०२, १८३, २६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १६०, १६२                     | कावेरी ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | काशिका ४६, ११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| काठक्रगृह्यपञ्चिका १०६       | कुग्डिन ११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| काठकगृह्यभाष्य १०७           | कृष्माग्डप्रदीपिका १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| कृष्णदेव २३०                | गालव १६२, १६६, १७४, १७८, |
|-----------------------------|--------------------------|
| केशवस्वामी ४, २०, ३०, ३२,   | १७६, १८०, २०७            |
| ११०, १११                    | गालव ब्राह्मण १७६        |
| केशवाचार्य ५०               | गीता ४६, २३०             |
| कैयट ४८                     | गीताभाष्य                |
| कैवल्योपनिषत् १२८           | गुणविष्णु १२३, १४०, १४१, |
| कोश ६७, ६८                  | <b>१४२</b>               |
| कोटल्प अर्थशास्त्र ५६       | गुणे डा० ४६              |
| कौरिडन्य ११०                | गुरु [ भास्कर ] ९६       |
| कौत्स १९९, २१६              | गुहदेव ११२, ११३          |
| कौत्सव्य १६२, १६१, २४४      | गुहस्वामी २              |
| <b>२४६</b>                  | गृह्यप्रकाश १०४          |
| कौशिक (गोत्र) ३४            | गृह्यप्रदीप २२           |
| कौशिक भद्दभास्कर ११३        | गृह्यविवरण २०            |
| कौशिकसूत्र १४४              | गोपाल १११                |
| कौषोतिक ३८, ६०              | गोपालिका २१६             |
| क्रमपाठ १८०                 | गोभिलगृह्यवृत्ति २.६     |
| क्रौष्टुिक १६२, १८०         | गोभिलगृह्यसूत्र २०       |
| चीरस्वामी २०८, २०६          | गोमान ३४, ६६             |
| चुर ः ११६                   | गोविंन्द ३४              |
| चुरभाष्य ११६                | गोविन्दस्वामी ३          |
| ग                           | गौतमधर्मसूत्रव्याख्या    |
| गणकार ११५, ११६              | मिताचरा ७१               |
| गदाधर ५०                    | गौरंघर ६१, ६२, १२३       |
| गर्भोपनिषद् ५०              | ग्रहलाघव ६३              |
| गार्ग्य १४२, १६२, १६८, १६८, | च                        |
| १७४, २२६                    | चतुर्वेदस्वामी ६२, ६८    |
| गाग्यंसहिता १४२             | चतुर्वेदाचार्य 🔹 ६३      |

| २८४ है                | ौदिक वाङ्मय का     | ्र<br>इतिहास भा० १ ख० र | ₹               |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| चन्दनपुर              | १४२                | जयपाल                   | १०३, १४२        |
| चन्द्रिका             | 38                 | जयपुर                   | १०८             |
| चन्द्रिकाकार          | Уo                 | जातवेद भट्टोपाध्या      | य . ६६          |
| चन्द्रिकाकार अ        | क्तिकग्रन्थ ५०     | जातवेदसे स्क            | १७४             |
| चम्पराज               | ८७                 | जीवानन्द                | २२४             |
| चरक                   | =८, १६७            | जैमिनि                  | <b>१</b> ६, २४४ |
| चरकबाह्यण             | ३६, ६०, २२६        | जैमिनीयगृह्यसूत्र       | २४२             |
| चरकमन्त्र             | २२८                | जैमिनीयन्यायमाला        | विस्तर ६०       |
| चरणव्यूह              | <b>४१, ४२, १६७</b> | जैमिनीयमीमांसा          | ४८              |
| चारायणीयमन्त्र        | प्रपाठ १०६         | ज्ञानयज्ञमाष्य          | ११४, ११८        |
| चारायणीय मन           | त्रविवृत्ति १०७    | ज्ञानराज <sup>े</sup>   | ६३              |
| चारायगीयशाख           | श १०७              | ज्वालाद्त्त             | ७३              |
| चूर्शिकार             | १४, २३०            | ट                       |                 |
| चोल                   | ३१, ३२, ३४         | <b>र</b> ङ्क            | ११२, २०६        |
|                       | ল্প                | टिप्पणकार               | Хo              |
| छुन्दः संहिता         | १३७                | त                       | •               |
| छुन्दसिकाविवर         | रग १३२             | तओर                     | ११८, १३४        |
| छुन्दोगमन्त्रभाष      | य १२३              | तस्वविवेक               | १४=             |
| छन्दो नुक्रमणी        | २२०                | तरन्त                   | २५६             |
| छुन्दोविज्ञान         | १४४                | तलवकार                  | રપૂછ            |
| <b>छान्दोग्यभाष्य</b> | धन, १४०, १४२       | ताग्ड्य                 | <i>₹8, €0</i>   |
|                       | न ^                | ताग्ड्यब्राह्मण्भाष्य   | १६६             |
| जगद्धर                | ९२                 | तुरश्चिति               | ४६              |
| जगद्धर भट्ट           | 03                 | तैटीकि                  | १६२, १७८        |
| जन्मेजय               | 90                 | तैतिरीय ३६, ५०,         | ६०, ६६, ६७      |
| जम्बू                 | <b>२२३</b>         | तैत्तिरीयप्रातिशाख्य    | ६१, १५०,        |
| जयतीर्थ, ४४, ६        | ६, ४७, ४८, ४६      | <u>.</u>                | १५१             |
| जयतीर्थंडीका          | 88                 | तैत्तिरीयब्राह्मण       | 80              |

|             | राव                           | रू-स्राच र       |
|-------------|-------------------------------|------------------|
|             | तैत्तिरीयब्राह्मणभाष्य ६१     | 389,             |
| 414         | तैत्तिरीयभाष्य ६१             | २१६,             |
| •           | तैत्तिरीयशाखा ५⊏              | २२४,             |
| 3 *         | तैत्तिरीयसंहिता ६०, ६०, ११०,  |                  |
|             | ११२ ११७, ११८,                 | दुर्गभाष्य १६१   |
| V           | १२०, १३७,१५०,                 | दुर्गचृत्ति      |
|             | १७७, २०४, २२०                 | दुर्गसिंह        |
|             | तैत्तिरीयसंहिताभाष्य११२, ११८, | दुर्गसिहविजय     |
| **          | १२२, १२६                      | देवस्भट्ट        |
|             | तैत्तिरीयारएयक ११२            | देवताकार         |
|             | तैत्तिरीयारएयकभाष्य ६१, ११४   | देवत। चुक्रमर्खा |
|             | तोलोक १०३                     |                  |
|             | त्रिकाग्डमण्डन २०११०, १११     | देवपालभाष्य      |
|             | त्रिवन्द्रम् १=, ३७           | देविमत्र         |
|             | द                             | देवयाज्ञिक       |
|             | द्त्तिगापथ ३५                 | देवराज १,३,५     |
| 1<br>1<br>1 | द्यानन्द्वेदभाष्य =0          | ₹ <b>?</b> , ₹   |
|             | द्यानन्द सरस्वती ७२,७३,७४,    | হও, হ            |
|             | ७५, =२, =४,                   | ३२, ३            |
| 41          | <b>८</b> ५, १≍५, २१६          | <b>१</b> १२,     |
| AS.         | द्विन दर                      | ्रे<br>इस्स्,    |
| *           | दिवाकर २१                     | ₹ <b>₹</b> 0,    |
|             | दुर्ग ११, १२, १३, १४, २४,     |                  |
|             | ३२, ३३, १६१, १६२,             | देवस्वामी २०. २  |
|             | १७०, १७६, १७७,                |                  |
|             | १७८, १८१, १८२,                | दैवनस्प          |
|             |                               | द्रमिड           |
| بيتند       | ृश्म्ह, १८२, १८५,             |                  |
|             |                               | •                |

| ध                          | निघराटु १७, २४, २६, ३५, ४०, |
|----------------------------|-----------------------------|
| धनञ्जय ४८                  | ४८, ५०, ५४, ६१,             |
| धन्वयज्वा ४३               | ७०, ८४, ८६, १०८,            |
| धातुपाठ २२८                | ११२, ११५, १६२,              |
| घातुवृत्ति ४⊏, ५५, ६०, ६१, | १६३, १६४, १६५,              |
| 388                        | १६६, १६६, १७०,              |
| धानुष्कयज्वा ४३            | १७१, १७२, १=१,              |
| ध्रुवसेन १६                | १८३, १८४, १८५,              |
| न<br>                      | १८६, १८७, १८६,              |
| नज्ञकरुप १४४               | १६०, १६२, १६४,              |
| नरसिंह २०, ४७, ४८, ४६      | १८५, २०२, २०६,              |
| नरसिंह वर्मा १२१           | २३४, २४०, २४२,              |
| नरहरि १२७                  | <b>२८४</b>                  |
| नरहरि सोमयाजी ५५           | निघगद्धनिर्वचन २२८, २३४     |
| नागदेव १०१                 | निघरदुभाष्य ७, २३, २८, २८,  |
| नागस्वामी २                | ७१, १११, १२३,               |
| नागेशभद्द १०१              | ०४१                         |
| नानार्थार्णवसंत्रप ४, ३२   | निदान १३६                   |
| नारदीयपुराण ५०             | निदानसूत्र ४०, २०४          |
| नारदीयशिचाविववरण १३६,      | निरुक्त प, १०, १७, २४, ४०,  |
| <b>{80</b>                 | ध=, ५०, ५१, ५३,             |
| नारायण ४, ६, १४, १८, १६,   | <b>⊏3, १०=, १६</b> ?,       |
| २०, २१, ४६, ५६,            | १६२, १६६, १६७,              |
| १११, १३३, १३६,             | १६=, १८१, १८२,              |
| 388                        | १७३, १७६, १७७,              |
| नारायणवाजपेयी प्र          | १७=, १५६, १८०,              |
| नासिक २४६                  | {=>, {=4, {=5,              |
| नासिकद्वेत्र . १४८         | १८४, १८५, १८६,              |
|                            |                             |

| शब्द-                        | सूचि • २८७                  |
|------------------------------|-----------------------------|
| निहक्क १८=, १८३, २०२,        | पञ्चरात्र ५०                |
| २८६, २२६, २२⊏,               | पञ्चशिख                     |
| •                            | पष्टन १३१                   |
| निरुक्तटीका २००              | पगडरीदीचित ५८               |
| निरुक्तनिघराडु २४५, २४६      | परिडतसर्वस्व १०६            |
| निरुक्तपरिशिष्ट १६७          | पतञ्जलि १४, १४=, १६=, २१३   |
| निरुक्तभाष्य १४, १०, १६६,    | पदमञ्जरी २११                |
| १५०, १८१, १८२,               | पदार्थप्रकाश १०२            |
| १६६, २३५                     | पद्मनाभ ६२                  |
| निरुक्तभाष्यद्यीका १०, ११,   | परमार्थप्रपा ६२, ६३         |
| २३३, २३४,                    | पराशरस्मृति ५६              |
| १८८० हे देखे <b>२४२</b>      | पाटलियुत्र २१३              |
| निरुक्तवार्तिक ३४, १७०, २१३, | पाणिनीयाष्टक १७६            |
| २१६, २१६, २३६                | पाराडुरङ्गवामन कारो २०, ५०  |
| निरुक्षवृत्ति १६             | पातञ्जलब्याकरणमहाभाष्य १६४  |
| निरुक्तसमुचय १६५, १८६, २३७,  | पारस्करगृह्यकर्कभाष्य १०६   |
| २३८, २४३                     | पारस्करमन्त्रभाष्य १०४, २६४ |
| निरुक्तालोचन १८३             | पार्थसारथिमिश्र १०३         |
| नृतिह १२७                    | पिङ्गलनाग २०४               |
| नृसिंहमन्त्रकल्प ५०          | पितृभूति २०६                |
| नौकाटीका ६४                  | पितृशर्मा, १६               |
| न्यङ्क्षसारिगी २०५           | पुराकल्प २२६                |
| न्यायपरिशुद्धि ३०, ११३       | पुराण ४०                    |
| न्यायमहामिण १२७              | पुरुषकार २११                |
| न्यायसुधा ४८                 | पुरुषसूक्ष ४४, ८८, ८६       |
| q                            | पुरुवार्थसुधानिधि ६२        |
| पञ्चनद १०३                   | पुष्करोक्ककल्प ५०, ५३       |

| _          | ~ ~ ~ | वाङमय का     |          |      | 0 | -     | ~   |
|------------|-------|--------------|----------|------|---|-------|-----|
| <b>२८८</b> |       | नामाता ना    | , SISSIN | 3717 | ~ | dri o | w   |
| 46.6       | ପାଦେର | पार्जन्मच का | DIGINE   | 4112 | _ | 14    | . \ |
|            |       |              |          |      |   |       |     |

n

| पैङ्गिरहस्य ५०              | बालकृष्ण १२२               |
|-----------------------------|----------------------------|
| पैङ्गिश्चति ४६              | वालशास्त्री (त्रागाशे) ६८  |
| पैप्पलाद ३६                 | वालशास्त्री र्००           |
| प्रकाशात्माचार्य ६६         | बालसुब्रह्मएय १२७          |
| प्रपञ्चहृद्य ७०             | ्बुक्कप्रथम ५५, ६६, १२०    |
| प्रपद्बाह्मण १२७            | बृहद्देवता १७, २४, ३३, ३४, |
| वभाकरमिश्र २५               | ४०, ४१, =६, १६६,           |
| प्रशंसा (वेदप्रशंसा?) ५०    | १६६, १७१, १७३,             |
| प्राचीनव्याख्यान १२६        | १७५, १७६, १७७,             |
| प्रातिशाख्यभाष्य १५०        | १७=, १७६, १६०,             |
| प्रायश्चित्तसुघानिधि ५५     | १६१, १६८, २०३,             |
| प्रायश्चित्तसुधानिधि त्रथवा | २०४, २१४, २१६,             |
| कर्मविपाक ६२                | २२०, २३०, २३७,             |
| प्रैष १३३                   | રક્ષ્ય, સ્પૂક્             |
| फ                           | वृहदारगयकवार्तिक २१३       |
| फिट्ज एडवर्ड हाल ६२, ६५     | बृहद्देवताकार ४६           |
| फोर्टविलियम १२२             | वृहद्यजुर्वेदमाष्य १ ५     |
| ब                           | बेगोराय १२७                |
| बड़ोदा १२५, १३५             | बेलवेरकर १८३, १८४          |
| वर्क श्रुति ४६              | वैजनाथ काशीनाथ राजवाडे     |
| वर्वरस्वामी , २१७           | २२५                        |
| वल्लालसेन १४१               | वोधायन ५६, ११२             |
| वह्व्चारगयक ५०              | बोधायनगृह्यसूत्र ११०       |
| वारा १३३                    | बौधायन १२०                 |
| वार्णभट्ट १६                | बौधायनकारिका १११           |
| वादरायण ४५                  | बौधायन प्रयोगसार २०, १११   |
| बाभ्रव्य १७६, १८०           | बौधायन श्रौत १४८           |
|                             |                            |

| शृब्द्-स                      | रूची •           | २८९               |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| बोधायनसूत्र १११               | भर्तभ्रव         | १६                |
| बौद्धग्रन्थ २३६               | भर्त्यज्ञ        | २०६               |
| ब्रह्मगीता ५०                 | भर्तृहरि         | २०६, २३१          |
| ब्रह्मदत्तन्नमपूरि ३७         | भवगोल            | રૂપ               |
| ब्रह्मागडपुराग १४५, १७६, २३७  | भवत्रात          | २५३               |
| ब्रह्मोपनिषत्परिशिष्ट ५०      | भवदेव            | १३०, १३?          |
| ब्राह्मण ४०, ६०, ६८, १२०      | भवदेव ठक्कुर     | १३०               |
| ब्राह्मग्प्रनथ ८६, १६५        | भवदेव मिश्र      | १३०               |
| ब्राह्मण्यल १०६, १०७          | भवदेवस्वामी ११०, | १११, ११२,         |
| ब्राह्मणसर्वस्व १०५, १०६, १२३ |                  | ११३               |
| ¥                             | भवानीशङ्कर       | १२८               |
| भक्तिशत ६४                    | भागीरथी          | १०१               |
| भगवद्गीता ४८, ५०, ६२ ६३       | भागुरि           | १=१               |
| भगवत्पाद ४४                   | भामह             | २३१               |
| भट्ट (कुमारिल) ६६             | भारद्वाज पूर     | ६, ६१, ११५        |
| भट्ट भारकर ६६, ७०, १११,       | भारद्वाजसूत्र    | yo                |
| ११५, ११६, ११७,                | भारुचि           | ११२               |
| ११८, ११६, १२०,                | भारतवि           | 3,8               |
| १२१, १२५, १२६,                | भावप्रकाशन       | ४२                |
| १५०, १५२, १६५,                | भावरत्नप्रकाशिका | ४०                |
| १७७                           | भावार्थदीपिका    | १०२               |
| भट्टभास्कर मिश्र ६०, ११२, ११४ | भाषिकसूत्रभाष्य  | १०२, १३६          |
| भद्दाचार्य (कुमारिल) ५०       | भास्कर           | 38                |
| भट्टिकाव्य ३                  | भारकरभाष्य       | ११७, ११८          |
|                               | भास्करवंशी       | १२७               |
|                               | कवि भोगनाथ       | पूह               |
| भरतस्वामी६०,१३५,१३६,२५१       | भोज ५०,७० ८६     | , <u>=</u> ७, २११ |

| भोजनिघगदु                | Йo                     | महाभारत १६२, २०७, २२०      |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| भौवायन                   | १२१                    | महाभारततात्पर्यं निर्णय ३४ |
| स                        |                        | महाभाष्य ४८, ८४, १६२,      |
| मंगल                     | १०३                    | १६८, १७६, २१३              |
| <b>मंगलदे</b> व          | २३१                    | महामह १०४                  |
| मग्डनमिश्र               | २१४                    | महायोगशास्त्र ५०           |
| मद्रास                   | १८, १३५                | महाराजदेव १०३              |
| मधुक                     | ३७१                    | महार्णव ११३, ११७, ११इ,     |
| मधुसूदन                  | १८६                    | १२६                        |
| मधुसूदन सरस्वती          | १८४, १७०               | महास्वामी १३६              |
| •                        | १६०                    | महिस्नस्तोत्र १८५          |
| सध्व                     | 88                     | महीधर ३४, ६२, ६६, ६०,      |
| मध्वभाष्य                | 88                     | ६२, ६३, १०२,               |
| मनमोहनचक्रवर्ती र        | १० ब० १०५              | १४८, २४६                   |
| मनु                      | 38                     | महीधरभाष्य दद, द६, १२८     |
| म <b>नुस्मृ</b> ति       | १७, ८३                 | महेश्वर ५, ६, ८, १०, ११,   |
| मन्त्रवाह्मण             | १२७, २७०               | १३, १५, १६, २३४            |
| मन्त्र <b>भाष्य</b>      | <b>=19</b> , <b>20</b> | माठरवृत्ति २२१             |
| मन्त्रमहोद्धि            | ६२, ६४                 | माधव २०, २६, २७, ३०, ३४,   |
| मन्त्रार्थदीपिका रात्रुः | प्रकृत १२३,            | રૂપ, રુદ, રુ⊏, ૪૦, ૪૧,     |
| •                        | १२४                    | ४७, ४६, ६०, ६३,            |
| मन्त्रार्थमञ्जरी         | ે ૪૦, ૪૬               | १३२, १३४, १३५,             |
| मयूरेश                   | १२८, २६७               | १३६, २६८                   |
| म्.<br>मल्लारि           | ६२                     | माधवदेव ३७, १३३            |
| महाभागवत                 | χo                     | माधवभट्ट १८, १६, २६, ६०    |
| महाभारत ५०, ५            | 90, <i>१७</i> ८,       | माधवभाष्य ३१               |
| •                        | रद्ध, १६०,             | माधवरात १०७                |
| *****                    | , ,                    | 11.44.44                   |

| शब्द-                       | सूची ' २९१                      |
|-----------------------------|---------------------------------|
| माधवसायण २६                 | मैत्रायणीय ३६                   |
| माधवाचार्य ४, ६६, १०१       | मैत्रायणीय-संदिता १४६,          |
| माधवीयविवरण १३२             | १५०, २२४                        |
| माधवीयाधातुवृत्ति १३२       | मैस्र १२४, १३४                  |
| माधवीयानुक्रमणी ३६, २१२     | मैसूरपुरातत्त्वविभाग रिपोर्ट ५६ |
| माध्यन्दिन ६१               | मौद्गल्य ६८                     |
| माध्यन्दिनशाखा ६६           | य                               |
| माध्यन्दिनसंहिता १४७, १४८   | यज्ञतन्त्रसुधानिधि ४४,६२        |
| माध्यन्दिनसंहितामाष्य ६१    | यज्ञदा १३६                      |
| माध्यन्दिनीयावान्तरशाखा २६५ | यज्ञपार्श्व १०६                 |
| मान्धाता ११३, ११७           | यज्ञेश्वर १४६, १५०              |
| मान्युश्रुति ४६             | यजुःप्रातिशाख्य ६०              |
| मायण ५६, ४७                 | यजुर्मञ्जरी १०२, १०४, १३६       |
| मालतीमाधव ६०                | यजुर्वेद ६३, ६४, ७३, ६१,        |
| मीमांसा ७०                  | ६३, ६४, १६२                     |
| मीमांसासर्वस्व १४६, २४२     | यजुर्वेदभाष्य ८६, ८६, ६२,       |
| मुकुन्ददेव ७४               | ६४, ६५, १२५,                    |
| मुगुडाचार्य वेदभाष्य १०३    | १६६                             |
| मुद्रल ६७, ६८, १७४          | यजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहिता ७०,    |
| मुद्रतभाष्य ६७              | zγ                              |
| मुरारिमिश्र १०४, २४०, २४१,  | यमस्मृति ५०                     |
| २६४                         | यशोदाकिशोर ६३                   |
| मेरूत्तर ४२                 | याजुषप्रातिशाख्य १०२            |
| मैकडानल ४०                  | याजुषभाष्य ७१                   |
|                             | याजुषशाखा ४७, ६२, २३७           |
| द् <u>त, ४</u> ६, ६०        | याजुषसर्वानुक्रमणी ६६, १००,     |
| मैत्रायणी उपनिषद् ८३        | १७७,२०६                         |

| याजुषसंहिता        | १२५                                                                                                       | रत्नमाला         | १३१               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| याज्ञवरक्य         | १४५, १४७                                                                                                  | रत्नशास्त्र      | ५०                |
| याज्ञवल्क्यस्मृर्ग | ते ५०                                                                                                     | रथवीति           | વિષ               |
| यास्क ६            | ,, १३, १७, ४०,                                                                                            | रथीतर            | १७१, १७२, १७४,    |
| 3                  | ८१, १४२, १६२,                                                                                             |                  | १७६               |
| ş                  | १६३, १६४, १६४,                                                                                            | राघवेन्द्रयति    | r                 |
| 8                  | ६७, १६=, १६६,                                                                                             | राज १८           | , २६, २७, २=, २८, |
| १                  | <b>७४, १७६, १७७</b>                                                                                       |                  | ३२, ३४, ३६, ३७    |
| 8                  | ७६, १८१, १८२,                                                                                             | राजाराम          | १८४, १८२          |
| १                  | द <b>३, १</b> द४, १ <b>८</b> ४,                                                                           | राजेन्द्र वर्मा  | १२१               |
| १                  | ८७, १६०, १६१,                                                                                             | राम              | १०३, १३४          |
| 8                  | દ <b>ર,</b>                                                                                               | रामनाथ           | १३४               |
| . 8                | ६६, २०४, २०४,                                                                                             | रामप्रपन्न       | . २२६             |
| २                  | ०६, २०७, २१८,                                                                                             | रामराम           | ሂട                |
|                    | २१६, २४०                                                                                                  | रामानुज ३        | २, ७२, ११२, ११४   |
| याकीयनिघगदु        | १०७, १८७,                                                                                                 | रायमुकुट         | १३०               |
|                    | ं २४६                                                                                                     | रामायण           | - २२०             |
| यास्कीयनिरुक्त     | ६१, ८६, ११५,                                                                                              | रावण ६२,         | ६४, ६४, ६६, 🖘,    |
|                    | १६३, १६४, १८३                                                                                             |                  | ६२, १४७           |
| यास्कीयसर्वानु     | कमणी २०४                                                                                                  | रावणभाष्य        | ६३, ६३, ६७, ८२,   |
| योगग्रन्थ          | , <u></u> |                  | १३⊏               |
| योगमित्र           | ٧o                                                                                                        | रावणमन्त्रभा     | ष्य ॄि६४          |
| योगयाज्ञवल्क्य     | Yo                                                                                                        | रावणाचार्य       | ६७                |
| योगशास्त्र         | ૪૦                                                                                                        | रुद्रकल्प        | १२६               |
|                    | ₹                                                                                                         | रुद्रप्रयोगद्र्प | ग                 |
| रङ्गेशपुरी         | २१०                                                                                                       | रुद्रभाष्य       | ११७, ११८, १२८,    |
| रत्नकएठ            | <b>9</b> 3                                                                                                |                  | १४४               |
|                    |                                                                                                           |                  |                   |

| शब्द-                       | -सूची २९३                   |
|-----------------------------|-----------------------------|
| रुद्राध्याय ७३, ११७, ११८    | वर्गविभाग ६७                |
| १२४, १२७                    | वलभी ,१६                    |
| रुद्राध्यायपद्पाठ =६        | वल्लाल ११३                  |
| रुद्रोपनिषद्भाष्य ११४       | वाक्यपदीय २३१, २५४          |
| रेणु २२                     | वाघर १०३                    |
| रेगुकृतकारिका २१            | वाचस्पति ५०, १०४            |
| रेणुदीचित २१                | वाजसनेयक ६१                 |
| रोथ १६२                     | वाजसनेयसंहिता १४७           |
| रोथपगिडत १८३                | वाजसनेयिसं० भाष्य 💎 ८१      |
| ল .                         | वात्स्यायन २२०              |
| त्तदमण ३०, ४२, ४३, ११३,     | वामदेव १३७                  |
| लदमण्सेन १४१                | वामन ५०                     |
| लदमण्सेनदेव १०४             | वाररुच-निरुक्त-समुच्चय २३४, |
| लदमणस्वरूप डा० ३, ४, ६, ७   | २७०                         |
| लदमीघर ४०                   | वार्तिक . २१४               |
| लदमीधराचार्य ५०             | वार्तिककार ५०, २१३, २१४     |
| त्रघुपाठ १७०, १७⊏           | वार्ष्यायिण १६२, १६८        |
| लाहीर ३७                    | वासिष्ठरामायण ५० ६६         |
| लीलावती ६३                  | वासिष्ठवेदान्तकारिका ४०     |
| लीलावतीटीका ६३, ६४          | विक्रम १३४                  |
| लुप्तनिघगद्ध ८६             | विजयेश्वर् १०६              |
| लुप्तशाखा १२२, २ <b>७</b> ० | विज्ञानेश्वर ५०             |
| लेख १००                     | विद्ग्धशाकल्य १४६           |
| व                           | विद्यातीर्थ ५७              |
| वज्रर ८७, ८८                | विद्यारएय ४७                |
| वररुचि २४, ४८, १६४, १६६,    | •                           |
| २३६, २४०, २४१, २४२          |                             |

Ĵ.

| •                            | •          |                                  |
|------------------------------|------------|----------------------------------|
| विमलवोध ७०, ४                | 32         | वेङ्कटमाघव ४७, ४=, ७२, ६३,       |
| विरजानन्द सरस्वती ७          | ३          | ६७, १६५, १८६                     |
| विवरण ४                      | (o         | वेङ्कटमाधवार्य ३२                |
| विवरणकार ३७, ६               | 88         | वेङ्कटार्थ ३४                    |
| विवरग्गग्रन्थ 8              | ું દ્      | वेङ्कटेश १२१, १२६, २६६           |
| विश्व १                      | <b>३</b> २ | वेङ्कटेश्वर १२१                  |
| विश्वकर्मा भौवन २            | २२         | वेददीप ९२, ९४, १०२               |
| विश्वरूप दीचित २             | ५१         | वेददर्शन १०७.                    |
| विश्वेश्वर १                 | २६         | वेदनिघराटु ७०, २३६               |
| विश्वेश्वर मङ् 🦠 ११३, ११     | र ७        | वेदभाष्य ७६, ८२, ११२, २३४        |
| विष्णुधर्मोत्तर ४०,          | ΧŽ         | वेदभाष्यसारसंग्रह १२१            |
|                              | Κo         | वेदभूषण ४२                       |
|                              | χo         | वेद्मित्र ४६                     |
|                              | Κo         | वेदमिश्र १०४, २४१, २४२           |
| वीरचोल                       | ર ૧        | वेदविलास ६१                      |
| वीरपाल १०                    | ) ३        | वेदविलासिनी १२३                  |
| वीरराजेन्द्र                 | ३१         | वेदाचार्य ३०, ११३, ११४           |
| वृत्तिकार ।                  | Κo         | वेदान्तदर्शन ६५                  |
| <b>बुद्धमनु</b>              | Ţ0         | वेदान्तदेशिक ३०,११३              |
| वृद्धशौनक                    | 40         | वेदान्तसूत्र ११४                 |
| वेङ्कट                       | ₹¥         | वेदान्तसूत्रभा० [श्रुतप्रकाशिका] |
| वेङ्कटनाथ १२१, १२४, १२६, १२७ |            | ७२                               |
| वेङ्कटमाध्य ४, ६, ११, १      | ۵,         | वेदान्ती ५०                      |
| २२, २४, २६, २।               | s,         | वेदान्तार्थसंग्रह ११२, १२१       |
| २६, ३०, ३१, ३                | ર,         | वेलङ्कर २०                       |
| ३३, ३४, ३६, ३                | ς,         | वैतान १४३                        |
| ३६, ४०, ४१, ४                | ₹,         | वैतानसूत्र १४४                   |

|                              | (1)                       |
|------------------------------|---------------------------|
| वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा २३४  | शाकल्य १४४, १४६, ६४७,     |
| वैष्णवसर्वस्व १०६            | १५०, १७६, १८६,            |
| व्यास ४, ४६, ४७              | २१८                       |
| श                            | शाकल्यसंहिता १५२          |
| शङ्कर ५२, ६४                 | शाखान्तरपाठ ११५           |
| शङ्कराचार्य २५, ४०           | शांखायनगृह्य ६२           |
| शंख ५०                       | शाट्यायन ३६, ६०,          |
| रात्रुझ (मिश्र) १७, ९०, १२३, | शाट्यायनब्राह्मण् ६०      |
| १२४                          | शान्तिकरुप १४४            |
| शतपथ १, २, ३, ३९, ५४, ६०,    | शाबरगृह्य १२२             |
| <b>८४, ८६</b> , ६६           | शाबरभाष्य ४६, २१०         |
| शतपथवाह्मण १०१, २३१          | शाम्बव्यगृह्य १२२         |
| शतपथव्राह्मणमाष्य १०२        | शारदातन्त्रं ४२, ४३       |
| शतपथभाष्य ८६                 | शास्त्रदीपिका १०३         |
| शतश्लोकभाष्य ६४              | शिवा १७९                  |
| शबरस्वामी ६, १६, ७०          | शिङ्गण ४७                 |
| शशीयसी २५६                   | शिवदत्त म० म० २२५         |
| शाकटायन १७४, १७६, १६६        | शिवधर्मोत्तर ५०           |
| शाकपूणि ५०, ४१, ५४, ११८,     | शिवनाथ अग्निहोत्री राय ८४ |
| १६२, १६६, १७०,               | शिवरहस्य ११७              |
| १७१, १७२, १७४,               | शिवशङ्कर कान्यतीर्थ पं०   |
| १७४, १७६,  १७७,              | ग्रुक्लयजु ९६             |
| १७६, १८८, २२६,               | ग्रुक्लयजुर्वेद ३४        |
| २४०, २४२                     | शुद्धिदीपिका १०५          |
| शाकपूरिगपुत्र १६६            | शैवसर्वस्व . १०६          |
| शाकल ६४                      | शोभाकर १३९                |
| शाकल्य २३, ४६, ६६,           | शौनक ४०, ४६, ४१, ८४,      |
| ·                            | 2                         |

| शौनक             | १७६, १७६, २०६,      | सत्यवत २७, १३६, १६०,        |
|------------------|---------------------|-----------------------------|
|                  | २२०, २७१            | २२४                         |
| शौनंकभाष्य       | <b>ଘሂ</b> , ଘ٤      | सत्यवतसामश्रमी १८३, १६२     |
| श्यावाश्व        | स्पूद               | सन्ध्यावन्द्नमन्त्रभाष्य ७२ |
| श्वाचाश्वाख्या   | ान ५६               | सम्प्रदायज्ञ ५०             |
| श्रीकएठ          | ११४                 | सम्प्रदायविद १२०            |
| श्रीकएठनाथ       | पूद                 | सर्वज्ञ ५०                  |
| श्रीनिवास        | १८५, २३४            | सर्वानुक्रमणी ४०, ६४, ८४,   |
| श्रीनिवासाचा     | र्घ . ११५           | २०४, २०५, २४०               |
| श्रीपद्कृष्ण्वेत | तवेटकर १८४          | सहदेव १०३                   |
| श्रोमती          | <u> </u>            | सांख्य (कारिका) ५०          |
| श्रीमायी.        | ५६                  | सांख्यदर्शन २५१             |
| श्रीरंगपटम       | १३४                 | सामद्र्पण ६४                |
| श्रीराम अनन      | त कृष्णशास्त्री ११७ | सामपद्पाठ १६६               |
| श्रीस्वामी       | સ્                  | सामब्राह्मण ६१              |
| श्रोतवृत्ति      | 28                  | सामभाष्य ६१, ६३, १३७        |
| श्चेतकेतु        | 309                 | सामविवरण १=, २६९            |
| श्वेताश्वतर      | Уo                  | सामवेद ३७, १३४, १३६         |
|                  | ন্ত্                | १५४, १६२                    |
| पडङ्गरुद         | · १३०               | सामवेदभाष्य १६, १३७         |
|                  | स्                  | सामसंहिता १२४               |
| सङ्कर्षग्        | ે રૂપ્              | साम्बशिव ३१, ३२, ३७         |
| सङ्गम            | ১৩                  | सायण १, २, १७, २३, २४,      |
| संगम             | ४६                  | २५, २६, ३०, ३२,             |
| संहिताविधि       | १४४                 | ४७, ४६, ५४, ४६,             |
| सङ्गमद्वितीय     | ሂሂ                  | ६०, ६१, ६४, ६५,             |
| संग्रहऋोक        | ६०                  | <b>७२, ७३, ८२, ९६,</b>      |
| 2                |                     |                             |

|              | शब्द-                                       | सूची , २९७                 |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| सायग         | <u>६७, ६८, ५६, ११३,</u>                     | सोमरस                      |
|              | ११८, ११६, १२०,                              | सोमानन्द्पुत्र १०६         |
| •            | १२१, १२३, १२४,                              | X                          |
|              | १२७, १३२, १३४,                              | सौत्रामणी २६२              |
| •            | १३६, १३७, १३८,                              | सौपर्गी श्रुति ४६          |
|              | १४१, १४३, १६४,                              | स्कल्द =, ६, १०, ११,       |
|              | १६६, २१०, २११,                              | १२, १३, १५, १६,            |
| ••           | २४६                                         | १७, २४, ३१, ४८             |
| सायण ऋ       | ग्माष्य २६२                                 | <b>ৼ</b> ঽ, १६⊏, १७७,      |
| सायण क       | ाएवसंहिताभाष्य ६२                           | १८४, २००, २१६,             |
| सायग्रभा     | व्य २८, ५४, ६४,                             | २३३, २३४, २४०,             |
|              | ६७, ६८, ८०,                                 | २४२, २४६                   |
|              | <b>=</b> ₹, <i>&amp;</i> ₹, <i>&amp;</i> ₹, | स्कन्दऋग्भाष्य २२७,२२८,    |
| सायण मा      | धव ६३, ६६, १००                              | २२६                        |
| सायणाचा      | र्घ ७५                                      | स्कन्दटीका २२६, २३०, २३४   |
| सावित्रहो    | म २६७                                       | स्कन्दपुरागा ५०,११७        |
| सिद्धेश्वर   | १८४                                         | स्कन्दभाष्य १८, ४६         |
| सुदर्शनमी    | मांसा ३०, ११३                               | स्कन्द-महेश्वर ६, ८, ६, ११ |
| - ·          | रे (वेदव्यास ) ७२                           | १३, १४, ६३,                |
| सुब्रह्मग्यन | (वितयराज ३७                                 | २४, ३३, १६६,               |
| सुभाषितर्    | <b>युधानिधि ५५,</b> ६२                      | १७०, १७६,                  |
| सुरेश्वर     | २१३                                         | १८५, १८६,                  |
| सूत्रसंग्रह  | १८१                                         | १, २,१,                    |
| सूर्यदैवज्ञ  | १३७                                         | २१५, २२३,                  |
| सूर्यनाराय   |                                             | २६६, २३१,                  |
| सूर्यपरिडत   | ६२, ६४, ६८                                  | २३२, २४२,                  |
| सेतलूर       | ३१                                          | <b>~</b>                   |
|              |                                             | •                          |

हालमहाशय

हृदयघरभट्ट

होलीरभाष्य

ह्यीकेश

१०३

१२७

हंसपाल .

हरद्त्तिभिश्र

हरदत्त ७१, ११५, १२२, १२३

६३

Yo

२०४ १०१

## मन्त्र-प्रतीक-सूची

| लन्त्र-प्रताक-सूचा                           |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| अचिति अव                                     | y           |
| अगोरधाय गविषे सुन्नास                        | ৬१          |
| अस आयाहि वीतये गुणानो                        | २६६         |
| त्र <b>ाग्निमी</b> डे                        | १४१         |
| श्रतस्त्वं वर्हिः शतवत्शं <sup>५</sup> विरोह | 388         |
| अपप्रोथ दुन्दुभे दुच्छुनान्                  | 388         |
| श्रम्वितमे नदीतमे                            | १७४         |
| <b>अरे</b> गुभिर्जेंहमानो                    | 358         |
| अयाश् <u>राग्नेऽस्थनभिशस्ति</u> पाश्च        | २६४         |
| त्रस्य वामस्य                                | 100         |
| ग्रहन्नहि पर्वते                             | ४२          |
| त्र्यहन् विभर्षि                             | ४३          |
| श्रहिरिव भोगेः पर्येति वार्हुम्              | হও <b>ও</b> |
| ग्रहोरात्राणि मस्तो विलिष्टं                 | 399         |
| त्रात्मा देवानां भुवनस्य                     | ५३          |
| श्रापो ज्योती रसोऽमृतं                       | 308         |
| ञ्चामन्द्रमावेररायं                          | १३४         |
| इदं भूभेर्भजामह इदं भद्रं                    | २७०         |
| इन्द्र क्रतुं न त्र्याभर                     | २४०         |
| इन्द्रं मित्र                                | પૂર         |
| इम मे गङ्गे यसुने                            | १७५         |
|                                              |             |

| 2                                  |              |
|------------------------------------|--------------|
| इयं शुष्मेभिः                      | १७४          |
| उत त्वः पश्यन्न दद्शी वाचं         | २.७५         |
| उप प्रयोभिः                        | 4            |
| उर्वन्तरि <del>चं</del>            | 33^          |
| ऋवीसे अत्रिम्                      | २२७          |
| एकं पादं नोत्खिद्ति सलिलात्        | २२१          |
| एकस्मे स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहा     | 03           |
| पृष्टा रायः                        | 348, 33      |
| क ईषते तुज्यते कः                  | <b>\$89.</b> |
| कया नश्चित्र त्राभुवदूती           | १२७          |
| कृष्णो नोनाव वृषभो यदीम्           | २७६          |
| के ष्ठा नरः श्रेष्ठतमाः            | २४४          |
| चत्वारि वाक्परिमिता पदानि          | ५२, २७५      |
| चत्वारि श्टङ्गा त्रयो ग्रस्य पादाः | २७४          |
| चित्र इद्राजा राजका इदन्यके        | १७५          |
| चित्रं देवानां                     | पर, १०६, २६३ |
| जातवेदसे                           | १७३          |
| जज्ञान एव व्यवाधत स्पृधः           | ६⊏           |
| तत्त्वा यामि                       | ें २२८       |
| तमग्ने हविष्मन्तो देवं             | २६१          |
| तम् अकृएवन् त्रेधा भुवे कं         | २२७          |
| तरत् स मन्दी धावति                 | १३५          |
| तस्मा ऋरङ्गमाम वो यस्य             | १०८          |
| त्रय एनां महिमानः सचन्ते           | 388          |
| त्रयः केशिनः                       | पूर          |
| त्रिकद्वेभः पतति                   | ५३           |
| त्वमग्ने रुद्रः                    | पूर          |
|                                    |              |

| भन्त्र-प्रतीक-सूची            | ३०१            |         |
|-------------------------------|----------------|---------|
| त्रिभ्यः स्वाहा               | 03             | •       |
| दन्तमू लैर्मृदं वस्वैः        | १४७            |         |
| दस्रा युवाकवः                 | ्रद            |         |
| दषद्वत्यां मानुष त्रापयायां   | १७५            |         |
| द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया      | १६म            |         |
| पत्तौ वृहच भवतो               | ४३             |         |
| पितेव पुत्रं दसये वचोभिः      | ११६            |         |
| वृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं 🤏  | २५७            |         |
| बहा जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्  | २७०            |         |
| महानैन्द्रं प्रलवत्यां        | १७३            |         |
| महीमे अस्य वृषनाम             | २८             | •       |
| मा नः                         | <del>ક</del> ફ | •       |
| मित्रस्य चर्षणी घृतः          | २३७            |         |
| मित्रो जनान्यातय              | ४२             | · · · . |
| ये यजत्रा                     | ३८             |         |
| यो त्रस्मान्ध्वराद्य ६ वयं    | १४६            |         |
| रश्मयश्च देवा गरगिरः          | ११२            |         |
| विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके    | १७२            |         |
| विश्वेभिर्देवैः पृतना जयामि   | १३७            |         |
| शतं ते राजन्                  | पूर            |         |
| शन्नो देवीराभिष्टये           | १४१            |         |
| <br>सक्कमिव तितउना पुनन्तः    | २७५            |         |
| सरस्वती सरयुः सिन्धुः         | १७५            |         |
| सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रात्तः | २६७            |         |
| सावित्राणि जुहोति प्रस्त्यै   | २६६            |         |
| सुदेवो त्रसि वरुण             | २७६            |         |
| सोमाय स्वाहा                  | ४४म            |         |
|                               |                |         |

## द्यानन्द महाविद्यालय संस्कृत-ग्रन्थमाला

## अ प्रकाशित ग्रन्थ अ

| a data da |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| १—ग्रथर्ववेदीया पञ्चपटलिका                    | १॥)          |
| २—ऋग्वेद पर व्याख्यान                         | १।)          |
| ३—जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण                    | રાા)         |
| ४—दन्त्योष्ठविधि                              | II)          |
| ५—अथर्ववेदीया मार्ड्की शिचा                   | ا (۶         |
| ६—अथर्ववेदीया वृहत्सर्वानुक्रमिणका            | ક)           |
| <u>'९— रामायण,</u> अयोध्या-काएड               | ७॥)          |
| द—वैदिक कोष प्रथम भाग                         | १२)          |
| ६—काठकगृह्यसूत्र with extracts from three     | com.         |
| ed. by Dr. W. Caland.                         |              |
| १०—वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग द्वितीय         | <b>x</b> )   |
| ११—चारायसीय मन्त्राषीध्याय                    | १)           |
| १२—रामायण, वालकागड                            | <b>( k</b> ) |
| १३—वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १ खएड २         | y)           |
| श्रन्य ग्रन्थ                                 |              |
| १—संस्कृत सहित्य का इतिहास                    | <b>3</b> )   |
| २—विशाल भारत                                  | 3)           |
| * यन्त्रस्थ *                                 |              |
| or 45154 or                                   |              |

. તુ.સ.(બુ. ક

१--ऋग्वेदभाष्य-उद्गीथाचार्यकृत

SUPDT. RESEARCH DEPARTMENT,

D. A. V. College, Lahore.